| वीर              | सेवा    | मन्दिर |    |
|------------------|---------|--------|----|
|                  | विल्ल   | री ँ   |    |
|                  |         |        |    |
|                  | _       |        |    |
|                  | *       |        |    |
|                  | રે ધ    | 09     |    |
| क्रम सस्या<br>∫D | 412     | (YE) ( |    |
| काल न० 🗸         | (X) - C | 115)   | 11 |
| वणह              |         |        |    |

# नागरीप्रचारिगी पत्रिका

# 🖫 हीरक-जयंती अंक 🕾

सं० २०१०

स्व० पंडित रामनारायण मिश्र की पुराय स्मृति में



संपादक

'हजारीप्रसाद द्विवेदी : कृष्णानंद

सहायक संपादक पुरुषोत्तम

## पत्रिका के उद्देश्य

- १--नागरी लिपि और हिंदी भाषा का संरक्षण तथा प्रसार।
- २--हिंदी साहित्य के विविध श्रंगों का विवेचन ।
- ३--भारतीय इतिहास और संस्कृति का अनुसंधान।
- देर प्रे प्राचीन तथा अवीचीन शास्त्र, विज्ञान और कला का पर्यालोचन।

#### स्चना

- 🕻 ) प्रतिवर्ष, सौर वैशाख से चैत्र तक, पत्रिका के चार अंक प्रकाशित होते हैं।
- (२) पत्रिका में उपर्युक्त उद्देश्यों के अंतर्गत सभी विषयों पर सप्रमाण एवं सुविचारित लेख प्रकाशित होते हैं।
- (३) पत्रिका के लिये प्राप्त लेखों की प्राप्ति-स्वीकृति शीव की जाती है और उनकी प्रकाशन संबंधी सूचना साधारणतः एक मास के भीतर दी जाती है।
- (४) लेखों की पांडुलिपि कागज के एक ओर लिखी हुई, स्पष्ट एवं पूर्ण होनी चाहिए। लेख में जिन ग्रंथादि का उपयोग वा उल्लेख किया गया हो उनका संस्करण और पृष्ठादि सहित स्पष्ट निर्देश होना चाहिए।
- (५) पत्रिका में समीक्षार्थ पुस्तकों की दो प्रतियाँ आना आवश्यक है। सभी प्राप्त पुस्तकों की प्राप्ति-स्वीकृति पत्रिका में यथासंभव शीव प्रकाशित होती है, परंतु संभव है उन सभी की समीक्षाएँ प्रकाश्य न हों।

## नागरीप्रचारियी सभा, काशी

वार्षिक मूल्य १०) : इस अंक का ५)

# विषय-सूची

| विषय                                                             |                    |                                        |            | 58                |  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|------------|-------------------|--|
| निवेदन-संपादक                                                    | •••                | • • •                                  |            | 梅                 |  |
| राष्ट्र-भारति !श्री मैथिछीशरण गु                                 | <b>ु</b> स         | •••                                    | • • •      | ग                 |  |
| सरस्वती-वंदनाश्री राजेंद्रनारायण                                 | ग शर्मा            | •••                                    | •••        | घ                 |  |
| पदमावत कें कुछ विशेष स्थल-                                       | श्री वासुदेवः      | <sub>शरण अग्रवाल</sub> , एम <b>०</b> ६ | र॰, डी॰ वि | हर् <b>० १</b> ५५ |  |
| चतुर्भुजदास की मधुमालती—श्री माताप्रसाद गुप्त, एम० ए०, डी॰ छिट्० |                    |                                        |            |                   |  |
| कतिपय राजकीय पत्र-भी केसरीनारायण गुक्र, एम॰ ए०, डी० छिट्॰        |                    |                                        |            |                   |  |
| हिंदी और श्रंमेजी-श्री चार्ल्स ने                                | पियर               | •••                                    | •••        | 255               |  |
| हिंदी भाषा के स्वरूप पर आघात                                     | ा की समस्          | <b>या</b> —श्री राजवळी पांडे           | य,         |                   |  |
|                                                                  |                    | एम॰ ए॰, डी॰ लिट्                       | 0          | 206               |  |
| वैदिक आर्यों का अधिक जीवन-                                       | -श्री बलदेव        | उपाध्याय, एम० ए०                       | • • •      | 284               |  |
| प्राचीन ध्वजों का एक अध्ययन—श्री नीलकंठ पुरुषोत्तम बोशी          |                    |                                        |            |                   |  |
| अभिलेखों में काव्य-सौंदर्य-श्री                                  | कृष्णदत्त वा       | जपेयी, एम॰ ए॰                          | • • •      | २४७               |  |
| श्रशोक की महत्ता-श्री रमाशंकर                                    | त्रिगाठी, एम       | न॰ए॰, पी-एच॰ डी <i>॰</i>               | • • •      | २५५               |  |
| कबीर साहब और विभिन्न धार्मिक                                     | मत—श्री            | परशुराम चतुर्वेदी,                     |            |                   |  |
|                                                                  | एम -               | ० ए०, एल० एल⊛ बी                       | 10         | 243               |  |
| राधिका और रायण का रहस्य-                                         | -श्री चंद्रबर्छ    | ो पांडेय, एम॰ ए०                       | • • •      | २७५               |  |
| प्रवृत्ति-निवृत्तिश्री रामनरेश वर्म                              | ी, एम <b>े ए</b> ८ | •••                                    | •••        | २८६               |  |
| दुःख-मीमांसा -श्री मंगलदेव शास्त्र                               | î <del>l</del>     | •••                                    | •••        | ३०४               |  |
| राष्ट्रभाषा संबंधी कतिपय विचार-                                  | —श्रो गुरुसे       | वक उपाध्याय                            | •••        | 388               |  |
| हित-चौरासी और नरवाहन-श्री                                        | किशोरीला           | छ गुप्त, एम <b>् ए०,</b> बी            | • टी •     | 380               |  |
| नागरीप्रचारिखी पत्रिका                                           |                    |                                        |            |                   |  |
| प्रगति का संक्षिप्त सिंहाव                                       | छोकन (सं           | ० १९५३-२०१०)                           |            | <b>३ १</b> ३      |  |
| नवीन संस्करण के छेखीं                                            | की अनुक्रम         | णिका ( सं० १९७७-                       | २००९)      | 255               |  |
| नवीन संस्करण के लेखकं                                            | ों की अनुक         | मणिका 🦟                                | ,,         | ३६६               |  |
| स्व० पंडित रामनारायण मिश्र                                       |                    | ř                                      |            |                   |  |
| जीवनचरित                                                         | • • •              | • • •                                  | •••        | 399               |  |
| संस्मरण-श्रद्धांजलियाँ                                           |                    | •••                                    | •••        | 800               |  |

#### नागरीप्रचारिणी सभा के अन्यतम संस्थापक

## स्व० पंडित रामनागयण मिश्र

( आपाट कृष्ण ११ मं० १६३३--फान्युन कृष्ण १३ मं० २००१ )



# निवेदन

विगत १६ जुलाई १९५३ को सभा के कार्यव्यस्त जीवन के साठ गौरवपूर्ण वर्ष व्यतित हो गए। उसके उपलक्ष में आज सभा के सभासद सोत्साह उसकी हीरक जयंती मना रहे हैं। बढ़े सौभाग्य से हिंदी के प्रेमियों और विद्वानों के लिये यह एक महान पुण्य पर्व, अभूतपूर्व उस्लास के साथ-साथ अतीत के समरण, भविष्य के चितन, तथा वर्तमान के प्रत्येक क्षण के सदुपयोग का उद्बोधक संदेश लेकर उपस्थित हुआ है।

नागरीप्रचारिसी सभा अपने विगत साठ वर्षों में नागरी लिपि और हिंदी माषा एवं साहित्य के तियों जो कुछ कर सकी है वह हिंदी के इतिहास का एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण और अविस्मरणीय अध्याय है। समा की स्थापना के कुछ ही वर्ष पहले स्वामी दयानंद सरस्वती और भारतेंद्र हरिश्चंद्र का स्वर्गवास हो चुका था। इन दोनों महान हिंदी-स्थिमानियों की समर्थ नागा के हारा एक नई चेतना और स्कृतिं हिंदी के प्रति सर्वसाधारण में उत्पन्न हो गई थी, परंतु आधुनिक युग के अनुकूप हिंदी में कोई भी निर्माण-कार्य उस समय तक नहीं हो सका था. जिसके श्रभाव में शिक्षितवर्ग हिंदी को तुच्छ सममकर अंग्रेजी की ही भोर अधिक मुका हमा था। उस समय जगी हुई चेतना और स्फूर्ति विचारवानों को कुछ ठोस कार्य करने की प्रेरणा दे रही थी। वैसे ही उत्साहमय बातावरण में बाबू इयामसंदरदास, पंडित रामनारायण मिश्र तथा ठाकुर शिवकुमार सिंह द्वारा इस सभा की स्थापना हुई । तब से आज तक हिंदी का इतिहास प्रधानतः सभा द्वारा ही निर्मित हुआ, यह अतिशयोक्ति नहीं है। जो प्रत्यक्ष रूप से सभा द्वारा निर्मित नहीं हुआ उसका भी प्रारंभ में नेतृत्व सभा ने ही किया। सभा के कार्यकर्ताओं ने देश में घूम-घूमकर हिंदी का प्रचार किया, जगह-जगह शास्त्रा-सभाएँ स्थापित थीं, अदालतों और विद्यालयों में हिंदी को स्थान दिलाने का उद्योग किया और साथ ही हिंदी साहित्य को समृद्ध करने के लिये भी बहुत से ठोस कार्य किए। यथा, नागरी-प्रचारिणी पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया, जो आज अहावन वर्षों से हिंदी की प्रधान शोध-पत्रिका है; ब्रार्यभाषा पुस्तकालय की स्थापना की, जो हिंदी का सबसे बड़ा

पुस्तकालय है; उत्तरप्रदेशीय सरकार की सहायता तथा खा प्रियर्सन जैसे विद्वानों की सम्मति से प्राचीन इस्तिलिखित हिंदी पुस्तकों की खोज का कार्य आरंभ किया, जिसके सन् १९०० से १९४९ तक के विवरण तैयार हुए और सन् १९२९ तक के विवरण छप चुके हैं। इन विवरणों के ही आधार पर सभा ने हिंदी साहित्य के इतिहास का निर्माण कराया। सभा ने पहलेपहल प्रामाणिक रूप में हिंदी शब्दसागर वैज्ञानिक कोश और हिंदी का व्याकरण प्रस्तुत किया तथा पृथ्वीराज रासो, स्रसागर, तुलसी-मंथावद्धी, जायसी-मंथावली, कवीर-मंथावली आदि प्राचीन मंथों का प्रकाशन किया। सं० १९५७ में 'सरस्वती' पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया जिसके प्रथम संपादक सभा के अन्यतम संस्थापक बाबू इयामसुंदरदास थे। सं०१९६७ में बाबू इयामसुंदरदास के ही प्रस्ताव पर सभा द्वारा हिंदी-साहित्य-संमेलन की स्थापना हुई और यहीं उसका प्रथम अधिवेशन हुआ। 'सरस्वती' और संमेलन ने हिंदी की जो अपूर्व सेवाएँ कीं वे हिंदी-संसार को भली माँति विदित हैं। सभा आज भी हिंदी भाषा और साहित्य की उन्नति द्वारा राष्ट्र की बहु मुस्य सेवा में तत्पर है।

हीरक-जयंती के अवसर पर सभा के इन कार्यों का हर्रपूर्वक स्मरण स्वाभाविक है। परंतु भविष्य में इसे हिंदी की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप और भी उपयोगी कार्य करने हैं। हमें आशा और विश्वास है कि इस अवसर पर एकन्न हिंदी के विद्वान तथा सभा के सदस्य मिलकर उन आवश्यकताओं और उनकी पूर्ति के उपायों पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे।

सभा के संस्थापकों में स्वर्गीय बाबू इयामसुंदरदास के बाद विशेषतः स्वर्गीय पंडित रामनारायण मिश्र की लगन तथा कर्मठता से सभा के कार्यों की बहु विध प्रगति हुई। सं० २००० में सभा की स्वर्ण-जयंती उनके तपे नेतृत्व में बड़ी सफलता से संपन्न हुई थी। तब से ही अपने अंतिम श्वास तक वे सभा की उत्तरोत्तर प्रगति तथा यथावसर उसकी हीरक-जयंती की तैयारियों के लिये सोत्साह तत्पर रहे। अब इस हीरक-जयंती के पुण्य अवसर पर उनकी सुदीर्घ सेवाएँ तथा लगनमयी प्रेरणाएँ विशेष समरणीय हैं। अतएव दिवंगत पंडित रामनारायण मिश्र की पुण्य स्मृति में पत्रिका का यह विशेषांक समर्पित हो, यह सभा की आकांक्षा हुई, जिसकी यथा-

—संपादक

साध्य पूर्ति में यह अंक निवेदित है।

# राष्ट्र-भारति !

[ श्री मैथिकीशरण गुप्त ]

उठ बोले विविध विहंग जाग।

आई है मुकुट धरे ऊवा

भरे ऋपूर्व सुहाग-राग ।

रहे राष्ट्र-भारति, मेरा ही

स्ना क्या यह भाल-भाग ?

पाऊँ मैं तेरे भक्तों के

प्रिय पद-पद्मी का पराग।

# सरस्वती-वंदना

[ श्री राजेंद्रनारायण शर्मा ]

श्रनमोल तुम्हारी वीगा का श्रमिनंदन हम सब करते हैं।

वह राष्ट्रमयी यह श्रर्थभयी ध्वनिप्रतिमाधर नवरसरुचिरा संसृति के प्रथम महाकवि की श्रनहद स्वरसंदन छंदगिरा रस छंद प्रबंध निकल जिससे, जिसके स्वर में स्वर भरते हैं

> उस नित्यनिनादनश्रीना का श्रमिनंदन हम सब करते हैं।

जिसकी श्रनुभूतिकला श्रहरह नित नव संगीत शिखाभास्वर उठ श्रादि कल्पना के ग्रह में वर्णों को देती रूप सुघर जिस रूपसुघरता से श्राहत जड़ता के बंध बिखरते हैं

> उस ज्योति तमोगुणहीना का श्रभनंदन हम सब करते हैं।

# नागरीप्रचारिगी पत्रिका

# 🖫 हीरक-जयंती श्रंक 🖫

वर्ष ५८ ]

संवत २०१०

[ अंक ३

# पदमावत के कुछ विशेष स्थल

[ श्री वासुदेवशरण ]

मिलक महम्मद जायसी कृत पदमावत की भावा उपर से देखने पर वोलचाल की देहाती अवधी कही जाती है, किंतु वस्तुतः वह अत्यंत प्रीढ़, अर्थ-संपत्ति से समर्थ शैली है। अनेक स्थानों पर जायसी ने ऐसी इलेवातमक भावा का प्रयोग किया है जिसके अर्थ लगातार कई दोहों तक एक से अधिक पक्षों में पूरे उतरते हैं। इस प्रकार के पाँच उदाहरण यहाँ दिए जाते हैं। पहले उदाहरण में दो दोहों की अठारह पंक्तियों में उपर से देखने पर चौपड़ के खेल का वर्णन जान पड़ता है, किंतु साथ ही प्रेम-पक्ष और योग-पक्ष में भी दोनों दोहों के अर्थ उन्हों शब्दों से सटीक बैठते हैं। किंव की इस प्रकार की इलेवातमक शैली आअर्थकारिणी है। सरल अवधी के शब्दों में जायसी ने अर्थों का चमत्कार उत्पन्न किया है। उससे उनकी भावा की असाधारण शक्ति झात होती है।

'कियों जोग श्राएउं किवलासा'—इन सरल शब्दों में मी 'जोग' और 'किव-लासा' के तीन अर्थ उन-उन पक्षों में घटित होते हैं। प्रेम-पक्ष में जोग का अर्थ जोड़ा और किवलासा का अर्थ राजमंदिर का वह विशेष भाग था, जहाँ सातवें खंड के उपर रनिवास में राजा-रानी रहते थे। जायसी ने कई बार इस पारिमाषिक शब्द का प्रयोग किया है। जैसे 'सात खंड उपर किवलासू, तहँ सोवनारि सेज सुखवासू' (२९१।१); अथवा 'साजा राज मेंदिर किवलासू, सोनेकर सब पुद्वमि अकास्'

(४८।१)। इन दो अवतरणों से झात होता है कि सतखंडे राजमहल के उपरी भाग में राज-रानी के निवास का निजी म्थान 'किशलास' कहलाता था और उसी में 'सुखवासी' नामक गर्भगृह में सोने की सेज बिछी रहती थी। इस कमरे में उपर, नीचे और भीतों पर सुनहला काम बना रहता था। दिही के किले में जो राजमहल है उसके ख्वाबगाह नामक हिस्से में इस प्रकार का सुनहला काम छत और दीवारों पर बना हुआ है। झात होता है कि इस प्रकार की रचना जायसी के समकालीन वास्तु का सत्य थी। शाही महलों में 'किशलास' की कल्पना हिंदू स्थापत्य-कला से ली गई। उसकी परंपरा जायसी से भी कई सौ वर्ष पूर्व से बली आ रही थी। बीसलदेव रासो में भी राजमहल के विविध मागों का वर्णन करते हुए 'किशलास' का उल्लेख आया है—'आसोजइ धण मंदिया आस। मंदिया मंदिर घर किलास। धउलिया चडवारा चउषंडी। गउप चडी हरषी फिरइ। जउ घर आविस्सइ मंध भरतार।।" (बीसलदेव रास, डा॰ माताप्रसाद संस्करण, छंद ७८)। विद्यापित ने 'कीत्तिलता' में महल का वर्णन करते हुए खुर्रमगाह का उल्लेख किया है, जो 'सुखवासी' का ही पर्याय है। इसे ही 'वर्णरङ्गाकर' में 'वोरमपुर' कहा है।

इस प्रकार 'किंबिलास' शब्द का एक विशिष्ट अर्थ जायसी की भाषा में आया है। उसकी परंपरा उससे पूर्वकालीन और उत्तरकालीन भाषाओं में थी। उसमान की 'चित्रावली' में भो यह शब्द इसी अर्थ में है। किंतु हिंदी कोशों में 'किंबिलास' शब्द के इस अर्थ और इन उदाहरणों का सिन्नवेश करना अभी वाकी है। इस दृष्टि से जायसी की भाषा का गौरव अति विशिष्ट जान पड़ता है, जिसके समुचित अध्ययन की आवश्यकता है। यहाँ प्रदर्शित कुछ उदाहरणों के समानांतर अर्थ इस विषय का संकेत करने के लिये पर्याप्त हैं।

दूसरा उदाहरण छाजन या छप्पर की शब्दावली को लेकर की हुई कविता है। छाजिन, तिनुवर, आगरि, सांठि, बात, बंध, कंध, बाक, टेक, थंम, थूनी, नैन, कोरे—ये शब्द एक ओर छप्पर का सिचन्न रूप खड़ा करते हैं, दूसरी ओर इन्हीं शब्दों के समानांतर अर्थ पद्मावती की दीन दशा पर भी लागू होते हैं। विशेष रूप से बात, बाक, नैन और कोरे शब्द ध्यान देने योग्य हैं। छाजन के अर्थ में 'बात' का अर्थ 'बत्ता' है। छप्पर के अगले सिरे पर सरकंडे के मुट्टे बाँधे जाते हैं, उन्हें 'बत्ता' कहते हैं। आड़ी लगी हुई छोटी लकड़ियाँ या कैंची 'बाक' कहलाती है। पूरे अर्थात् बिना चिरे

हुए बाँस जिनसे टहर या टाट बनाया जाता है, 'कोरे' कहलाते हैं। नैन शब्द का सीधा अर्थ नेत्र स्पष्ट है, किंतु हुएपर के पक्ष में घुआँ निकलने का छेद 'नैन' कहलाता है, जिसे पाली भाषा में 'धूमनेत्त' (सं० धूमनेत्र ) कहते थे। इस प्रकार जायसी अपनी सरल शैली द्वारा भी हिंदी के शब्दों में अर्थ की गहराई ले आने में सफल होते हैं। 'बरसिंह नैन चुविंह घर माहाँ'—एकदम सीधे-साधे शब्द हैं। साधारणतः छप्पर की ओली बाहर की ओर गिरती है, किंतु दूटे छप्पर में धमाले के रास्ते पानी घर के भीतर ही टपकता है, यही किंव का अभिप्राय है।

तीसरे उदाहरण में पिक्षयों के विविध नामों से इलेपातमक शैजी का विधान किया गया है, जिससे समानांतर अर्थों की प्रतीति होती है। 'कोइलि भई पुकारत रही, महिर पुकारि लेहु रे दही' (२५८।६)—इस सरल चौपाई के कोइलि और महिर, ये दोनों शब्द इलेप तमक अर्थ के चमत्कार से युक्त हैं। कोइलि का अर्थ कोयल तो विदित ही है, किंतु कोइलि आम की गुठली को भी कहते हैं जिसके भीतर की बिजुली को धिसकर बच्चे बजाने का पर्पया बनाते हैं। यह अर्थ यहाँ एकर्म ठीक बैठता है। महिर का सामान्य अर्थ ग्वालिन चिड़िया है, किंतु जायसी ने स्वयं ही ससुर के लिये 'महरा' शब्द प्रयुक्त किया है—'दसों दाउ के गा जु दसहरा, पलटा सोइ नाँउ ले महरा' (४२४।३), अतएव महिर का अर्थ सास है।

चौथे उदाहरण में फूलों के नामों का आधार लेकर उसी प्रकार दिलष्टार्थमयी भाषा का चमत्कार उत्पन्न किया गया है। 'हौं पिय कँवल सो कुंद नेवारी' (३००।१)—इस पंक्ति में कमल, कुंद और निवारी प्रसिद्ध फूल हैं। साथ ही तीनों का दूसरा अर्थ भी चौकस बैठता है। कमल का अर्थ है पिद्यानी जाति की स्त्री। कुंद का अर्थ है खराद। जायसी ने खराद का काम करनेवाले के लिये 'कुंदेरा' कहा है। 'कुंदे फेरि जानु गिव काढ़ी' (१११।२), अर्थात् प्रीवा मानो खराद पर चढ़ाकर काढ़ी गई थी। 'कुंद नेवारी' का दूसरा अर्थ खराद पर बनाई हुई, अर्थात् कठपुतली है। 'सरना' और 'करना' जैसे सरल फूलवाची शब्दों के भी तीन-तीन अर्थ हैं, जिन्हें पाटक आगे देख

१—इस पंक्ति का अर्थ भी गूढ़ है। नागमती विखाप करती हुई कहती है—"जो रक्तसेन दशहरे के दिन सुरत के दशों दाँव चुंबनादि करके गया था, वह आज बड़ी सेना लेकर छीटा है।" 'नाँउ छै महरा' का शब्दार्थ है ससुर का नाम लेकर। रक्तसेन के पिता का नाम चित्रसेन था; उसी की ओर नागमती का संकेत है कि उसका पति विचित्र सेना के साथ छीटा है।

सकते हैं। सरना, करना बाजों के नाम थे, इसका पता आईन-अकबरी से लगता है, जो लगभग जायसी ही के समय का प्रंथ है। 'बकचुन' एक पुष्प का नाम भी है, जोर क्सका दूसरा अर्थ है बाक्य चुन-चुनकर। इन दलेवारमक अर्थों का ध्यान करते हुए पाठक को पचासों शब्द ऐसे मिलते हैं जो फारसी लिपि में लिखे जाने पर ही दो क्रकार से पढ़े जा सकते थे। यथा—जार, बारिः जोग, जुगः सार, सारिः पिषहा (एक पक्सी), पपहा (एक प्रकार का घुन)ः पलही, पलुही (पाला खाई हुई, पल्लिवत हुई)ः जिया, ज्या ( ढोरी )ः जूही, जोहीः पियरी, पियरेः आठ, आठिः नागमती, नागमती ( नागी, नागिनती, नागमतीः मती = मृता, मर गर्थे ) इत्यादि। पदमावत की मूल लिपि का प्रभ स्वतंत्र है, यहाँ केवल संकेत मात्र किया गया है।

पाँचवें उदाहरण में पद्मावती नागमती की वादिका देखकर अपनी प्रतिक्रिया कहती है। प्रत्यक्ष. में तो यह उसकी प्रशंसा है, किंदु दूसरा व्यर्थ सौत नागमती की बाटिका के लिये निंदापरक है। इसमें पाठक देखेंगे कि पल्ही, पिद्वा, महोत्व, बेरास, नागमती, फूल चुनइ, इन सरल शब्दों में भी कवि ने इत्रेजरमक अर्थ का कैसा चमरकार रक्खा है। सचमुच इससे जायसी की असा-मान्य राक्ति का पता चलता है। 'रहसत आइ पपीहा मिला,' इस सरल पंक्ति का पहला अर्थ तो यह है कि रहसता हुआ पश्ची बाटिका में आ मिला। दसरे अर्थ में 'पपिहा' को 'पपहा' (एक प्रकार का घुन) पढ़ना आवश्यक है। सत का अर्थ है सत्य और मींगी या सत । अर्थात् जब घुन लग गया हो तो सत कहाँ रह सकता है ? 'महोख' शब्द भी द्रपर्थक है-(१)महोख नामक पक्षी, (२) महोक्ष अर्थात् वृष जाति का पुरुष ! 'सोत्रावा' और 'सोहावा' जैसे सरल शब्द भी द्ववर्थक ही हैं-सोबावा= (१) वह भाया, (२) पास में मुलायाः मुहावा=(१) सुंदर, (२) करहिं सो हावा=वह हाथों से हाव करती है अर्थात शंगार-चेष्टा करती है। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि पद्मावत की जिस भाषा को हम गाँव की सरल अवधी मान लेते हैं, वह एक महाकवि की चमत्कारी भाषा है, जो अर्थ-संपत्ति और व्यंजना-शक्ति से भरी है। वस्तुतः जायसी के अर्थ-समृह और भाषा के नवीन अध्ययन की आवदयकता बनी हुई है। इंतरोगस्या बृहजायसी कोश के निर्माण में इसका पूरा निखार होना चाहिए।

# १-चौपड़ का खेल

[ पर्मावती-रतनसेन भेंट संड, २७।३३, क्रमांक दोहा ३१२ ] ऐसें राजकुँवर नहि मानौं। खेलु सारि पाँसा ती जानौं।१ कन्ये बारह बार फिरासी। पक्के तो फिरि थिर न रहासी।? रहे न आठ अकारह भासा। सोरह सतरह रहे सो रासा। है सतर्ये हरें सो सेखनिहारा। ढाक इम्बारह जासि न मारा। ४ तें सीन्हे मन आछित तुवा। भी जुग सारि चहित पुनि खुवा। ५ हों नव नेह रचीं तोहिं पाहाँ। दसीं दाँउ तोरे हिय माहाँ। ६ पुनि चीनर सेखीं के हिया। जो तिरहेस रहे सो तिया। ७

जिहि मिलि बिद्धुरन भी तपनि अंत तंत तेहि निंत ।८ तेहि मिलि बिद्धुरन को सहै वरु बिनु मिलें निर्चित ॥९२

#### क - चौपड्परक अर्थ

१—हे राजकुँबर, मैं ऐसे नहीं मान सकती। मेरे साथ गोट छोर पाँसा (चौपड़) खेल तो जातूँ। (२) कच्चे बारह का दाँव आने से तू केवल बारह घर चल सकेगा। पक्के बारह पड़ गए तो फिर स्थिर न रहेगा (रुकेगा नहीं)। (३) तू खाठ पर नहीं जमता; (आठ आने पर) अठारह कहता है। सोलह, सत्रह का दाँव पड़ जाव तो वह (खिलाड़ी को) बचाता है। (४) सात पाँसे पड़ें तो खेलनेवाला हारता है। ग्यारह का दाँव अगर तू ले तो गोट नहीं मर सकती। (५) पर मन में चाब रखकर भी तेरे पास केवल दुआ है और उतने से ही तू दो गोटें चलना चाहता है। (६) में तो तेरे लिये नौ का दाँव चाहती हूँ पर तेरे मन में दस का दाँव है। (७) फिर हिन्मत करके तेरे साथ चौपड़ खेलना चाहती हूँ। जो तीन बाजी खेले बही तीन-तीन का दाँव लेनेवाला (तिया) होगा।

२—पदमावत का मूळ पाठ श्री डा॰ माताप्रसाद जी श्रुप्त द्वारा संपादित संशोधित संस्करण (हिंदुस्तानी एकेडमी, १९५२) के अनुसार रक्ता गया है। मेरी दृष्टि से यह संस्करण अत्यंत परिश्रमपूर्वक संपादित किया गया है। जो पाठक इस श्रेष्ठ संस्करण को दूसरे संस्करणों के साथ मिळाकर अर्थ का अनुसंघान करेंगे उन्हें ज्ञात होगा कि जायसी की भाषा और अर्थ का चमत्कार इस संस्करण में कितना अधिक सुरक्षित हुआ है। प्राचीन समय में ही प्रायः यह नियम सा बन गया था कि बहाँ अर्थ को कठिनता प्रतीत हो वहीं मूळ पाठ बदळकर सरक कर दिया जायं। जायसी के अन्य संस्करणों में प्रायः यही बदछा हुआ सरछ पाठ हमें प्राप्त होता है।

(८) जुग बाँधने के बाद जुग से फूटना दुःस्तकारक है। फिर खेल के अंत तक उसी की इच्छा बनी रहती है। (९) जुग बाँधकर विछुड़ने से यह अच्छा है कि जुग मिलाया ही न जाय और प्रत्येक गोट निश्चितता से चली जाय।

चौपह के खेल का संक्षित परिचय - चौपह के खेल में तीन पाँसे श्रीर चार रंगों की सोलह 'गोटें' होती हैं। प्रत्येक पाँसा हाथीदाँत का बना चार-पाँच अंगुल लंबा चौपहल दकड़ा होता है। उसके एक पहल में एक बिंदी (इक्षा) श्रीर दूसरे में दो (द्या) तीसरे में पाँच (पंजा) और चौथे पहल में छ: (छक्का) बिंदियाँ होती हैं। ऐसे ही तीनों पाँसों पर बिंदियों के एक-से निशान होते हैं। तीनों पाँसों को हाथ में लेकर दरकाते हैं। जो बिंदियाँ तीनों पाँसों के उत्पर के पहल में दिखाई पड़ती हैं उन्हों का जोड़ दाँव कहलाता है। सबसे छोटा दाँव १+१+१=तीन (विदियों का जोड़) है। इस दाँव को तीन काने भी कहते हैं। सबसे वड़ा बाँब ६ । ६ + ६, इस प्रकार अठारह है । तीन और अठारह के बीच में संभव दाँव इस प्रकार हैं--४ (१+१+२); ५ (१+२+२); ६ (२+२+२); ७ (१+१+५);८ (१+२+५ **बौर** १+१+६) ; ९ (२+२+५ ब्रोर १+२+६); १० (२+२+६); ११ (१+५+५); १२ (१ ⊦५ ⊦६, यह कच्वे बारह कहताता है, इसमें एक गोटी केवल १२ घर चल सकती है); २+५+५ दूसरी प्रकार का १२ का दाँव है जिसमें जुग गोटें १० घर और २ घर चलती हैंं; तीसरा पौ बारह दाँव ६+६+२ कहलाता है जिसमें ज़ग गोटें १२ घर कौर २ घर चलती हैं); १३ (२+३+५; १+६+६ जिसे उपर पौ बारह कहा जा चुका है); १४ (२+६+६); १५ (५+५+५); १६ (4+4+4); 40 (4+4+4); 86 (4+4+4)1

चौपड़ के कपड़े में चार 'फड़ें' होती हैं। प्रत्येक 'फड़' पर तीन पंक्तियों में 'घर' बने रहते हैं। प्रत्येक पंक्ति में आठ घर होते हैं। इस प्रकार एक फड़ में चौबीस धौर कुत चौपड़ में ९६ घर होते हैं। 'घर' को संस्कृत में 'पद' कहते हैं। चारों फड़ों के बीच में एक बड़ा घर होता है जिसे कोठा कहते हैं। इसी बीच के कोठे में चारों फड़ों की गोटें 'बैठती' आ 'पुगती' हैं, तब उन्हें 'पक्री गोटें' कहा जाता है।

३—उपर्युक्त तथा अगले दोहे को समझने के लिये चीपड़ के खेल का ज्ञान आवश्यक है। मुझे स्वयं पहले इस खेल का ज्ञान न था। श्री मैथिलीशरण जी गुप्त की कृपा से मुझे इस खेल का परिचय मिला और तब क्षर्य को समझने में आसानी हुई। —लेलक

चार रंग की सोलह गोटों में प्रत्येक रंग की चार-वार गोटें होती हैं। काली-पीली गोटों का जोड़ा और लाल-हरी गोटों का जोड़ा प्रायः माना जाता है। जब चार व्यक्ति खेलते हैं, तो काली-पीली वाले आमने-सामने बैटते हैं और एक दूसरे के 'गुह्याँ' होते हैं। इसी प्रकार लाल-हरी गोटों के भी। गुह्याँ एक दूसरे की गोटें नहीं मारते बल्कि एक की चार गोटें पहले पुग जाने पर गुह्याँ अपना दाँव साथी को दे देता है, तब वे 'दुपाँसिया' अर्थात् दोनों पाँसों का सामा करके खेलनेवाले कहे जाते हैं।

चौपड़ का खेल दो प्रकार का है—सादा, जिसमें चार व्यक्ति खेलते हैं, और रंगवाजी—जिसमें दो व्यक्ति, प्रायः स्त्री और पुरुष खेलते हैं। रंगवाजी का खेल कठिन है और उसमें प्रतिबंध अधिक हैं। जायसी ने यहाँ रंगवाजी के खेल का ही वर्णन किया है।

टिप्पणो—(१) सारि=गोट, सं० शारि। पाँसा=सं० पाशक, हाथीदाँत के विंदीदार चौपहल शकरपारेनुमा लंबे तीन दुकड़े।

- (२) कच्चे बारह=६+५+१। इस दाँव में एक गोट केवल बारह घर चलती है। पक्के बारह=५+५+२। इसमें दो गोटें एक साथ दस घर और फिर दो घर चलती हैं।
- (३) रहें न आठ अठारह भाखा—चौपड़ के खिलाड़ियों के विषय में प्रसिद्ध हैं 'चौपड़ के चार लबार'। खिलाड़ी 'चार बुलाए चौदह आए' कहकर पाँच के दाँव को पंद्रह और आठ को अठारह कहकर भूठ बोलते हैं। उसी पर जायसी का कथन हैं कि आठ तो आवें नहीं कहे अठारह। सोरह सतरह=उपर दिए हुए ब्यौरे के अनुसार ये दोनों बड़े दाँव हैं; जब पड़ते हैं तब खिलाड़ी की रक्षा करते हैं।
- (४) सतएँ ढरें=चौपड़ के खिलाड़ी सात (१+१+५) के दाँव को अशुभ मानते हैं। कहा है—हारी बाजी जानिए परे पाँच दो सात। और भी—सत्ता सार न अपजे, वेश्या होय न राँड़ (अर्थात् सात के पाँसे से कुछ काम नहीं बनता)। खेलनिहारा=खेलने में हार गया। इग्यारह=५+५+१ का दाँव। इसमें जुग गोट दस घर चलेगी। जासि न मारा=रंगशाजी के खेल में जुग गोटें (एक घर में एक साथ रखी हुई दो गोटें जुग कहलाती हैं और साथ चली जाती हैं) नहीं मारी जा सकतीं और उनके घर में अन्य गोट नहीं बुस सकती।

(५) दुवा=षह दाँव जिसमें तीनों पाँसों की दो चिंदियाँ ऊपर-ऊपर रहें २+२+२। इस दाँव से दो गोटें केवल दो घर चल सकती हैं। जायसी का कथन हैं कि दुवा जैसा कम पाँसा पढ़ने पर जुग गोटों के चलने का विशेष महत्त्व नहीं।

जुगसारि = दो गोटें, जिन्हें के बल 'जुग' भी कहते हैं। ये एक धर में बैटर्सी, एक साथ उटतीं और एक साथ पकती हैं और मौका पड़ने पर एक साथ ही फिर कची होती हैं। जुग बॉधकर खेलने से खिलाड़ी के भन में बड़ा उत्साह होता है। जुग का साथ पकना अच्छा माना जाता है। जुग-गोट कभी पिट नहीं सकती। कभी-कभी जुग को अलग करना पड़ता है तो खिलाड़ी दु:ख मानता है। कहा है 'कहै बैज बाबरे सुनो हो भियाँ तानसेन जुग सें फूटी तो कैसे बचैगी नरद।' इसके बिपरीत यह भी कहा है—'दो जुग बॉबे होय बिनास', क्योंकि उसमें खिलाड़ी अधिक बंधन में पड़ जाता है; अथवा 'जुग ठटै तो काज सरै।'

- ( ६ ) नव नेह = नौ के दाँव का प्रेम ( ५+२+२ अथवा ६+२+१ )। दसौ' दाँव = ६+२+२ का दाँव ।
- (७) पुनि चौपर खेलो=एक बार हार जाने पर भी फिर हिम्मत करके खेलती हूँ। तिरहेल=तीन बाजी।

सो तिया=जो तीन बाजी खेलेगा वह तीन-तीन का दाँव जीतेगा। तीनों पाँसों का एक ही प्रकार से पड़ना तिया (सं० त्रिक) कहलाता है। जैसे १+१+१; २+२+२; ५+५+५; ६+६+६। इन चार दाँवों में जुग क्रमशः २,४,१० और १२ धर चलती है और यदि तीसरी गोट भी उसी घर में साथ हो तो वह भी जुग के साथ चलती है। जायसी का तात्पर्य है कि जो हारने पर भी इतनी हिम्मत रक्खें कि तीन बाजी तक खेलता रहे, कभी न कभी उसके पक्ष में भी तिया दाँव पड़ेगा और वह खेल जीतेगा।

(८-९) जुग बाँघने के बाद जुग के फूटने से ख़िलाड़ी को दुःख होता है ख़ौर झंत तक जुग बाँघने की लालसा बनी रहती है। मिलकर बिछुड़ने से कुछ खिलाड़ियों की राय में यह अच्छा है कि प्रत्येक गोट को अकेले ही निर्दृद्ध चला जाय।

#### स-अध्यातमपरक अर्थ

(१) हे राजकुँवर, मैं ऐसे नहीं स्त्रीकार करूँगी। यदि तू जोग के मार्ग में चले (खेळ) तब मैं यह जानूँगी कि तुममें कुछ सार है या तू निस्सार है। (२) साधना में तू कचा रहेगा तो द्वार-द्वार भटकेगा। पर यदि पका होगा तो तू जस मार्ग में टिक न रहेगा। (३) जोगी के सिये उचित काठ (कहों) में तू मन को नहीं लगाता, अठारह की चिंता करता है। सोलह का सत किस प्रकार रहता है ? उसके यहाँ रहता है जो उसकी रक्षा करता है। (४) जो जोगी सत से दुलक गया वह अपने जोग-मार्ग में (खेलिन) हार गया। यदि दस इंद्रियों और ग्यारहवें मन को साध लिया तो जोगी मृत्यु के वश में नहीं होता। (५) तेरे मन में तो अभी द्वेत भरा है (मन एकाम नहीं हुआ) किर भी (अनवस्थित मन से) तू दो सार वस्तुओं को छूना चहता है (प्राण और शुक्र को वश में करना चहता है)। (६) में तेरे मन में नवों चकों के लिये प्रेम उत्पन करना चाहती हूँ पर तेरे मन में दसों इंद्रिय-द्वारों के लिये आसिक भरी है। (७) किर तू हिम्मत करके उन्मुक्त भाव से जोग धारण कर। जो इडा-पिंगला-सुपुम्णा का खेल जानता है, वही त्रिक साधना में पूरा है।

(१) टिप्पणी—(१) सारि (फारसी लिपि में सार भी पढ़ा जायगा)=तत्त्व, बल, सत ।

पाँसा=गाँस या खाद की तरह निस्सार, कूड़ा । खेलु, धा० खेलना=जोग के मार्ग में गमन कर । जायसी ने इस ऋथे में बहुधा इसका प्रयोग किया है।

- (२) कच्वे-पक्के=जोग के मार्ग में अनुभवहीन और अनुभवी साधक।
- (३) बाट=ब्रष्ट चक्र, गोरखनाथ के योग में चक्र-साधना मुख्य थी।

श्रटारह=दुनिया का धंधा, जैसा शंकराचार्य ने लिखा है—का तेऽष्टादशदेशे चिंता। वातुल किं तब नास्ति नियंता। (द्वादश पंजरिका स्तोत्र ११)

सोरह - पाँच कर्मेंद्रियाँ, पाँच ज्ञानेंद्रियाँ, पाँच तन्मात्राएँ, एक मन।

- (४) सतएँ ढरै-जो सत में निर्श्त हुआ वह जोग के मार्ग में हार जाता है। इग्यारह= दस इंद्रियाँ और एक मन।
- (५) दुत्र्या=द्वैत भाव, एकाप्रता का उल्टा, संसार में भी आसिक, धारमतत्त्व के साथ तल्लीनता का स्रभाव।

जुगसारि—गोरखनाथ के उपदिष्ट मार्ग के अनुसार साधना में तीन बस्तुएँ परम शक्तिशाली और सार हैं, उनकी साधना से ही योगसिद्धि मिलती है। वे हैं मन, वायु या प्राण और विंदु या शुक्र । यदि एक को वश में कर लिया जाय तो अन्य दो भी स्थिर हो जाते हैं (श्री हजारीप्रसाद दिवेदी, 'नाथ-संप्रदाय'

पृ० १२४) । जायसी का आशय है कि अभी तक तेरा मन एकाम नहीं हुआ और तू प्राण और रेत को वश में करना चहता है ।

(६) नव-नव चक ।

वसीं दाउं -- दस इंद्रिय-द्वार।

(७) चौपर—चतुष्पट्ट, चारों किवाड़ उघड़े हुए: विल्कुल फकड़ वनकर खेलो, श्रर्थात् जोग के पथ पर चलो।

तिरहेल-इड़ा-पिंगला-सुषुम्णा की साधना जोग-मार्ग में तिरहेल (गोरख-धंधा है) है। जो इसमें पूरा है वही त्रिक में सिद्ध है।

(८-९) निर्गुण-संप्रदाय में बहुतों का मत ऐसा था कि प्रेम का जार्ग अच्छा नहीं, जिसमें प्रियतम से मिलन और फिर वियोग सहना पड़ता है। इससे तो यह अच्छा कि कभी प्रिय का मेल ही न हो। पर प्रेम-मार्गी मत इससे उल्टा है।

#### ग-- प्रेमपरक अर्थ

- (१) है राजकुँवर, मैं यों नहीं मान सकती। मेरी वितरसारी में साथ क्रीड़ा करो, तो जानूँगी (अथवा क्रीड़ा करो तो जानूँगी कि तुममें शिक है या खाद की तरह निस्सार हो)। (२) यदि तुम कच्चे होगे तो द्वार पर ही घूमते रहोगे (मेरे शयनगृह में प्रवेश न पा सकोगे)। यदि पक्के (कामकला में चतुर) होगे तो फिर मन को स्थिर न रख सकोगे। (३) आठ नहीं रहते, तुम 'अष्टारह' की बात करते हो। सोलह शृंगारों के सामने कौन सत से रह सकता है? वही रहता है जिसे भगवान रखता है। अथवा, सोलह सुरतों के सम्मुख जिसके सत्रह का समूह (पाँच कर्मेंद्रियाँ, पाँच झानेंद्रियाँ, पाँच तन्मात्राएँ, मन, प्राण्) रह जाय, वही यथार्थ रक्षक है। (४) जिसका सत आलिंगन में ढरता या स्खलित होता है, वही काम-केलि का जाननेवाला है। दस इंद्रियाँ और एक मन, ग्यारह को तुम केलि में ढालोगे तो मृत्यु-दु:ख को प्राप्त न होगे। (५) तुम्हारे मन में यदि कोई दूसरी बसी है तो जुग गोटियों के सटश मेरे स्तनों को नहीं छू सकते। (६) में तो तेरे साथ नया प्रेम रचती हूँ, पर तेरे मन में मेरे प्रति दस दाँव हैं। (७) फिर मन करके तेरे साथ चौपढ़ (चार प्रकार की सुरत-केलि) खेलती हूँ। जो तीन प्रकार की केशाकर्षण रूप क्रीड़ा में पूरी अतरती है, वही स्ती है।
  - (८) जिस प्रिय के साथ मिलने के बाद वियोग और दुःख मिलता है,

फिर भी उसी की बांत तक अभिलापा बनी रहती है उससे मिलकर वियोग का कष्ट कीन सहे ! बिना मिले ही निर्दिचत रहना अच्छा है।

टिप्पणी—(१) खेलु=कीड़ा करो । सारि=चित्तरसारी । पांसा=पास में । (२) कच्चे=कामकीडा में अथवा वय में अपरिपक्त ।

बारह बार (फारसी लिपि में बारहि बार भी पढ़ा जायगा)=तरवाजे पर ही, चित्तरसारी से बाहर।

पक्के≕रस में परिपक ।

(३) रहे न झाठ झठारह भाखा। (१) जब झाठ वर्ष की झायु (बालपन) नहों रही तो झठारह (यौवन) के रहने की क्या बात कहते हो १ (२) झाठ ८ सं० झर्य, प्रा० झर्ड, कामना, इंद्रियार्थ, विषयः फल, लाम। काम-क्रीड़ा करने पर रित-झिमलाषा नहीं रह जाती, फिर भी कहते हो इच्छा (झाठि ८ झडा ८ झास्था) रह गई। (३) झथवा, झष्टवर्षा के साथ नहीं रहता, झठारह वर्ष की चाहता है। (४) झथवा, नायक झायु में झाठ वर्ष का भी न हो पर झठारह वर्ष की युवती की चर्चा करता है। झथवा झठारह तरह की भाषाएँ बोलता (भाँति-भाँति की बातें बनाता) है। [ मध्यकाल में झठारह तरह की भाषाओं की मान्यता थी; देखिए 'कुवलयमाला कहा' से उद्धृत, झपझंश-काच्यत्रयी, भूमिका पृ० ९१ ]

सोरह—वर्णश्ताकर के अनुसार सोलह प्रकार का उत्तान सुरत (वर्ण) पृ०२९) अथवा जायसी के अनुसार सोलह प्रकार का शृंगार (२९६।८; ३००।१ अस बारह सोरह धनि साजै; ४६०।१-९; रामचरितमानस, बाल० ३२२।१० नव सत्त साजें सुंदरीं; उसमान इत चित्रावली, बारह सोलह साज बनाए, ४०३।२)।

सतरह—सत रहना। पोडश शृंगारवती नायिका के साम्निध्य में जो कोई सत रख सके वही पूरा है। अथवा सतरह=पाँच कर्मेंद्रियाँ, पाँच झानेंद्रियाँ, पाँच तन्मात्राएँ, मन, प्राया।

(४) सतर्थ—सात प्रकार के किटनालिंगन में (बृक्षारूढ़, लतावेष्टित, जघनोपरिगृद्ध, तिलतंडुल, क्षीण, नीवला, नाटिका, वर्ण०, पृ० २८); (२) सत में या बल में।

ढाठ इग्यारह—तस इंद्रियाँ और एक मन, इन ग्यारह के वशीभूत हो इन्हें विषय के साँचे में ढाल। इस प्रकार तू मृत्यु के वशीभूत न होगा। यह उन लोगों का मत था जो कौल साधना के श्रतुसार पंच मकार से सिद्धि मानते थे।

- (५) दुवा—वूसरी सी, या द्वैतमाव । जुगसारि=जुग गोटों की भाँति के युगस्तन । जायसी ने अन्यत्र भी स्तनों की उपमा गोटों से दी है (कुच कंचुक जानहुँ जुगसारी, २८।६)।
- (६) नवनेह--मुन्धा नयोढ़ा का स्नेहः उसमें पित-पत्नी के बीत लज्जा का भाव रहता है।

दसी दाँउ — पाँच प्रकार के नसक्षत ( अर्थचंद्र, संडल, मयूरपद, दराप्छत, उत्पलपत्र ), और पाँच प्रकार के दशनक्षत ( तिलक, प्रवाल, विंदुक, खंडाभ्र, कोल, वर्षा०, पृ० २९ ), ये मिलाकर नाथिका के शरीर पर नायक द्वारा होनेवाले दस दाँव हैं। पद्मावती का आशय यह है कि मैंने तो मुग्धा नवोढ़ा की माँति तुमसे नया प्रम किया है पर तू ढीठ नायक की माँति प्रौढ़ रित के दस दाँव करता है। अथवा नयन, कंठ, कपोल, अधर, स्तन, ललाट, जयन, नाभि, कभ्रा, इन दस स्थानों में चुंबन भी भृष्ट केलि के दाँव हैं ( वर्णरत्नाकर, पृ० २८ )। जायसी ने ४२४।३ में भी दसीं दाँउ का उल्लेख किया है।

(७) चौपर-पद्मासन, नागरकरेग्रा, विदारित, स्कंधपाद्र नामक चार प्रकार का सामान्य सुरत (वर्णरत्नाकर पृ०२९)। चौपर खेलीं —नाथक-नाथिका का परस्पर विगताकांक्ष होना। जायसी से दो शती पूर्व वर्णरत्नाकर में सुरत का जो बादशे वर्णन किया गया था उसी झान को जायसी ने संख्याद्यां के संकेत देकर रख लिया है।

तिरहेल=तीन प्रकार की केशाकर्ष ए-कीडा (समहस्त, सुअंगविल, कामाव-तंस, वर्ण० पृ० २९)।

(८) तंत=इच्छा, प्रवल कामना, वश, अधीनता।

[ पद्मावती-रससेन भेंट खंड २७।२४, कमांक दोहा ३१३ ]

बोलीं बचन नारि सुनु साँचा। पुरुष क बोल सपत औ बाचा। १ यह मन तोहि अस लावा नारी। दिन तोहि पास और निसि सारी।२ पी परि बारह बार मनावों। सिर सौं खेलि पैत बिउ लावी।३ मारि सारि सहि हों अस राँचा। तेहि बिच कोठा बोल न बाँचा।४ पाकि गहे पै आस करीता। हों जीतेहुँ हारा तुम्ह जीता।५ मिलि के खुग नहिं हो उँ निनारा। कहाँ बीच दुतिया देनिहारा।६ अब बिउ जरम करम तोहि पासा। किएउँ जोग आएउँ किविलासा।

#### बाकर बीउ वरी जेष्टि रेतें तेष्टि पुनि ताकरि टेक ।८ कनक सोहाग न विखुरै अवटि सिकेंं बी एक ॥९

#### क-बोवड्यरक अर्थ

- (१) रक्ससेन—हे वाला, मैं सच बात कहता हूँ, सुनो। पुरुष का सुँह से कह देना ही शपथ और तिरवाचा के बरावर है। (२) यह मन तुममें ऐसा लगा है कि दिन भर तेरे साथ पाँसा फेकूँ और रात भर गोटी चलूँ। (३) हे बाला, मैं यह मनाता हूँ कि पो बारह दाँव पड़े। एक सिरे से खेल शुरू करके अंत के घर तक पहुँचने की मेरी इच्छा हैं। (४) गोटों की मार सहकर मैं ऐसा रंक हो गया हूँ कि बीच के बड़े कोठे का मेरे पास कोई दाँव नहीं रह गया। (५) कुछ गोटों के पक्की हो जाने पर भी, हाथ में पाँसा लेकर (दूसरी गोटों के लिये) दाँव की खाशा करता हूँ, और यदि ठीक दाँव न खाया तो पक्की गोटों के कच्ची हो जाने से मैं जीता हुआ भी बाजी हार जाता हूँ और तब तुम जीत जाती हो। (६) गोटों का मिला हुआ जुग कनी खलग न हो। यदि कोई दूवा-तीया दाँव का खिलाड़ी हो तो जुग गोटों में अंतर कहाँ पड़ सकता है। (७) अब तो जनम-जनम तेरे साथ पासा खेलने का मन है। मैंने कैलास पर (ख्रांतम कोठे में) पहँचकर धपना जुग बाँध लिया है।
- (८) जिसका जी जिस वस्तु में रहता है उसे उसी का सहारा होता है (९) सोना श्रीर सुहागा श्रीट कर एक हो जायँ तो श्रलग नहीं होते।

टिप्रणी—(१) सपत=शपथ। बाचा=तीन वचन भरकर, तिरवाचा द्वारा किसी बात को पक्के रूप में कहना। (२) पास और सारी=पाँसा और गोट।

(३) पौ परि बारह=पौ बारह, अर्थात् ६ + ६ + १ का दाँव । चौपड़ के खेल में यह बहुत अच्छा दाँव सममा जाता है।

सिर=खेल के आरंभ में जहाँ गोटें रक्खी जाती हैं।

पैत-सं० पद । अन्त > पयन्त > पहुँ त > पैंत । अरंत का पद या घर । एक सिरे से शुरू करके अंतिम घर तक गोटों को पहुँचा दूँ।

(४) मारि सारि सिह—गोट की मार सहने से खिलाड़ी हीन (रंच=स्वल्प, हीन, रंक) जो जाता है।

कोठा=सबसे बड़ा बीच का घर जहाँ जाकर गोटें पकती हैं, चौपड़ की भाषा में कोठा कहा जाता है। उसे ही सातवीं पंक्ति में 'किश्लासा' कहा है।

बोल न बाँचा=शीच के कोठे में जाने का कोई वाँव नहीं बचा।

- (५) पाकि गहे पै आस करीता=रंगीन बाजी के खेल के कई कड़े नियमों में एक यह है कि एक रंग की गोटें जब तक पककर उठ नहीं जातीं तब तक दूसरे रंग की गोटें कोठे में प्रवेश नहीं पा सकतीं। कभी-कभी इस प्रतिबंध के कारण ठीक पाँसा न आने पर पूरी पकी गोटों को कच्ची करके घर से बाहर कर देना पड़ता है। मान लीजिए एक खिलाड़ी की दो लाल गोटें पक्षी होकर बीच के कोठे में पहुँच गई हैं। उसकी दूसरी दो लाल गोटें घर चलती हुई बीच के कोठे के निकट आ पहुँची हैं। उनके पकने के लिये पाँसे में उतने ही छंक आने चाहिएँ जितने घर गोटों को चलना शेव है। अधिक आ जाने से पक्की गोटें भी कच्ची कर दी जाती हैं। इससे खिलाड़ी को चड़ा धक्का लगता है और जीती हुई बाजी भी वह एक प्रकार से हार जाता है। जायसी का इसी की ओर संकेत है।
- (६) जुग=एक रंग की दो गोटों का एक साथ एक घर में बैठना, साथ चलना स्रोर पुगना। जुग कभी मारा नहीं जाता। खिलाड़ी चाहे तो स्वयं अपने जुग को स्वता कर सकता है। पर अच्छा खेल वह है जिसमें जुग बँधने पर फूटे नहीं। कहाँ बीच दुतिया देनिहारा—जुग कहाँ अलग होगा, यदि दूवा और तीया दाँव फेंकनेवाला कोई है? दूवा वह दाँव है जिसमें दो पाँसे एक-से पड़ें, जैसे ५ + ५ + ६ ; ६ + ६ + १ । ये बढ़िया दाँव हैं, मानो जुग के लिये ही बने हैं। इनमें जुग पूरे १० या १२ घर चलती है। इनसे भी बढ़िया तीया दाँव हैं जिनमें तीनों पाँसे एक-से पड़ते हैं, जैसे ५ + ५ + ५ , ६ + ६ + ६ । इन बड़े दाँवों में यदि जुग के घर में एक गोट और बैठी हो तो वह भी जुग के साथ १० या १२ घर चल सकती है। चौपड़ में जुग खी-पुरुष का रूप हैं; तीसरी गोट उनकी सखी है जो यदि जुग के साथ है तो साथ ही जाती है।
- (७) जोग=अध्यातम-पक्ष में योग, प्रोम-पक्ष में जोड़ा, श्रीर चौपड़-पक्ष में जुग । फारसी लिपि में जोग को जुग भी पढ़ा जा सकता है।

#### ख--प्रेमपरक अर्थ

(१) हे बाला, मैं सब कहता हूँ, तू सुन। पुरुष के बोल से ही की पित-वती धौर ववनवद्ध होती है। (२) यह मन तुममें ऐसा अनुरक्त है कि दिन में तेरे पास है और सारी रात भी पास रहना चाहता है। (३) पाँव पड़कर बार-बार तुमे मनाता हूँ। सिर से खेलकर ( चुंबनादि केलि करके रत के लिये) तेरे पैरों में पड़ता हूँ। (४) हे सिल, मैं तेरे साथ मदन-गृह में ऐसा रम गया हूँ कि सभामंडप में (राजकाज के संबंध में) निर्णय या मंत्र के लिये नहीं पहुँच पाता। (५) श्रायु में पक जाने से मेरा शरीर गह गया है, पर भोगों की श्राशा बनी है। मैं सब प्रकार भोगों में जीतता रहा, पर अब हार गया हूँ। तुम अब भी जीतती हो। (६) तुम्हारे साथ जोड़ा बनाकर अब मैं अलग नहीं होना चाहना। हम दोनों के बीच में द्वैतभाव लानेवाला कीन है ? (७) श्रव जन्म-पर्यंत मन तेरे वश में है। मैं तो तेरे साथ जोग मिलाने के लिये ही यहाँ कैलास (राजभवन) में श्राया था।

(८) जिसका मन जिसके पास रहता है उसी के साथ उसकी मंथि लगी रहती है। (९) कंचन (पद्मावती) अपने सौमाग्य (रत्नसेन) से वियुक्त नहीं हो सकता, जब दोनों अभिलापापूर्वक (लिपटकर) मिले हैं।

टिप्पशी (प्रेमपन्न)—(१) पुरुख क कोल—पुरुप की वाग्दता होकर। सपत=पतियुक्त, पतिवाली। बाचा=विवाह में पति के साथ वचनबद्ध होनेवाली; श्रथवा तिरवाचा करके पिता द्वारा प्रदत्त।

- (३) पौ=पैर। सं० पाद > पाव > पाव > पौ। सिर सौं खेलि=केशाकर्षण, चुंबन, दशनविन्यास, नखविन्यास, ये चार क्रीड़ाएँ उर्ध्व भाग में होती हैं। पैत=सं० पादान्त > पयंत > पहंत > पैंत। उर्ध्व भाग में क्रीड़ा करके अधोभाग में मन लगाता हूँ।
- (४) मारि सारि—फारसी लिपि में लिखा हुआ मार सार भी पढ़ा जायगा। मार=कामदेवः सार = शाला। मारसार = रित-गृह, शयन-गृह, चित्तरसारी। सिंह = सिंख। रांचा = अनुरक्त। सं० रक्त > प्रा० > रच > राचना = आसक्त होना, अनुराग करना (पाइश्रसद्महण्णाव, पृ० ८७३)।

विच कोठा—राजमहल में बीच का प्रधान भवन, सभामंडप, आस्थान मंडप, दरबार-आम, जहाँ बैठकर राजा राजकार्य करते थे। (राजप्रासाद और सभा-मंडप के सचित्र वर्णन के लिये देखिए, हर्षचिरत—एक सांस्कृतिक अध्ययन, पृ० २०५)। रत्नसेन कहता है कि मैं तेरे साथ अंतःपुर में ही ऐसा रम गया हूँ कि बाहर सभामवन में व्यवहार निर्णय आदि के लिये भी नहीं जा पाता। बोल = व्यवहारासन से दिया हुआ राजा का निर्णय, फैसला। बांचा = जाना, पहुँचाना। सं० मज् (जाना)>प्रा० वच्च, वच्चइ (पासह० पृ० ९१६)> बांचना।

(५) पाकि = श्रायु पककर। गहे = गह जाने पर। गहना = महरण लग जाना, शक्ति क्षीया हो जाना।

- (६) जुग-जोड़ा । मिलिकै जुग = तुम्हारे साथ विवाह-बंधन में बंधकर। निनारा = श्रलग, न्यारा। सं० निर्नगर (नगर से निर्गत, पृथक्, बाहर) > प्रा० गिण्णार (पासद० पृ० ४५२) > निनार + क > निनारा (तु०, सं० निष्का-रयति > प्रा० गिष्कारह (दूर करना, निकालना, पासद० पृ० ४८५) > निकारह निकारना, निश्चारा)।
- (७) जोग = १. योग (अध्यातमपक्ष); २. जोड़ा, विवाह (प्रेमपक्ष); ३. जुगगोट (चौपड़ पक्ष)। किवलासा = मध्यकालीन स्थापत्य का पारिमापिक शब्द, महल का वह उपरो कमरा जहाँ राजा-रानी सोते थे (यथा, सात खंड उपर किवलास्। तहं सोवनारि सेज सुखवास्॥ २९१।१; साजा राज मंदिर किवलास्। सोने कर सा पुहुमि अकास्॥ ४८।१)। मानसार के अनुसार त्रिभूमिक प्रासाद या तीन खंड के महल की किलास' संज्ञा थी। गुप्त-काल से हर्ष-काल तक प्रायः मंदिर और महल तीन खंड के ही बनते थे। वहीं से राजभवन के लिये 'कैलास' का प्रयोग आरंभ हुआ जो मध्यकाल में रूढ हो गया।
- (९) अविट = १. श्रिभेलापा करके । सं० श्रावर्तन > प्रा० श्राउट्टेग (श्राराधन, सेवा, भिक्त, श्रिभेलापा, इच्छा)। २. परस्पर मिलकर सं० श्रावृत् > प्रा० श्राउट्टे (संसुख होना) > श्रविट । देशी-नाममाला के श्रतुसार श्राविट्टिश्रा (नवोढा, दुलिहन, ) > श्राउट्टी > श्रउटी, श्रवटी।

#### ग - योगपरक अर्थ

(१) हे नाड़ी (सुपुन्णा), मैं सच्ची बात कहता हूँ, सुनो। आत्मपुरुष के साथ नाद में लीन होने से ही तुम्हें प्रतिष्ठा (पत) प्राप्त होगी और तुम बच सकोगी। (२) यह मन तुममें ऐसा लगा हुआ है कि दिन और रात तेरा ही स्मरण करता है। (३) मैं बार-बार यही मनाता हूँ कि मेरे भीतर कुछ उजाला हो। योग के मार्ग में सिर देकर गुरु-चरणों में मन लगाता हूँ। (४) सार (प्राण, मन, बिंदु) को मारकर सुरति (सखी) में ऐसा लीन हो गया हूँ कि हृदय में अनहद नाद सुन रहा हूँ (अन्य शब्द नहीं रह गया है)। (५) बायु और बिंदु के सिद्ध होने पर भी (मन के) एकाम न होने के कारण (विषयों की) आशा करता हूँ। मैं जोग-मार्ग पर चलकर (पाण गुक्क को जीत लेने पर) भी हारा हुआ ही रहा। अपने मार्ग में रहकर तुम ही जीतों। (६) हे सुषुम्णा, तुमसे मिलकर मैं अलग नहीं दूँगा। दोनों को पृथक करनेवाला कीन है। (७) अब जनम-पर्यन्त जी तेरे

ही पास रहेगा। मैंने जोग किया और अब मैं कैसास पर (शिव के सामिष्य में ) आ गया हूँ।

(८) जिसका जी जिसके साथ रहता है उसको उसी का आग्नह होता है। ब्रह्मांड-स्थित विंदु और मूलाधार में स्थित बिंदु यदि अर्थ्यपातन से एक हो गए हों, तो वियुक्त नहीं होते।

टिप्पणी (योग-पक्ष )—(१) नारि=नाड़ी, सुकुम्णा जो योग की तीन नाड़ियों में सुख्य हैं। इड़ा (बाँई नाड़ी, गंगा, चंद्रमा, शीत प्रकृति) और पिंगका (दाहिनी नाड़ी, यसुना, सूर्य, उष्ण प्रकृति) दो अन्य नाड़ियाँ हैं।

पुरुख=आतमा। आत्मा या शिवतत्त्व के साथ मिलने से ही सुपुरुणा नाडी सफल है।

पत=प्रतिष्ठा, विश्वास । सं० प्रत्यय > प्रा० पत्तिश्च > पत्त > पत्त, श्चथवा फारसी लिपि में पति भी पढ़ा जा सकता है। तथा सं० प्राप्ति > प्रा० पत्ति (पासद० ए० ६५६) > पत (=लाभ)। शिव से भिलकर ही सुषुन्या या कुंबलिमी का सचा लाभ श्चौर रक्षा है।

- (२) दिन तोहि पास और निसि सारी—इसका सामान्य अर्थ उपर दिया है। और भी, दिन अर्थात् सूर्य या पिंगला एवं निशि अर्थात् चंद्रमा या इहा तेरे पास हैं।
- (३) पौ=उजाला, ज्योति, प्रकाश । सं० प्रभा । हठयोगी कल्पना करते हैं कि इस देहरूपी दीपक में झान की बसी की ली प्रकाशित हो, अथवा झान के सूर्य का उजाला हो, अथवा झानरूपी चंद्रमा की चाँदनी खिले (डा० वर्ष्याल, निर्गुण स्कूल ऑव हिंदी पोइट्री, ए० २७०-२७१) । सिर सौं खेलि=योग मार्ग में सिर अपित करके, मृत्यु भय से ऊपर उठकर , जैसा जायसी ने बहुधा कहा है । अथवा कपाली या शीर्षासन करके, सिर के बल खड़े होकर । पैत = गुरु के चरणों में ।
- (४) मारि सारि-फारसी लिपि में सार भी पढ़ा जायगा। हरु-योग में मन, प्राण, रेत की सिद्धि या पूर्ण वशीकरण आवश्यक है। वे ही सार वस्तु हैं (३१२।५)।

सहि = सं० सस्ती। इठयोग की प्रतीक भाषा में सुरित को सस्ती कहते हैं (डा० वर्ध्याल, वही, ए० २७२)। कोठा = शरीर के मध्य में हृदय-गुहा वह कोठा है जिसमें अनहद नाद सुना जाता है।

बोल न बाँचा = बाहरी शब्द नहीं रह जाता, भीतरी शब्द सुनाई पड़ने लगता है।

- (५) पाकि गहे=मन एक बार सिद्ध हो जाने पर जब पुनः बोगश्रष्ट होता (गह जाता) है, तब बोगी जीतकर भी मानो हार जाता है। यहाँ जायसी हटयोग की खाखोचना कर रहे हैं। उसकी कठिन साधना के पचड़े में पड़कर पुनः स्विलित होने का मय रहता है। 'तुम्ह जीता' से तात्पर्य पद्मावती के प्रेममार्ग की झंतिम विजय से है।
- (६) इस पंक्ति में उस साधक की अच्युत स्थिति का उल्लेख है जो सुषुम्णा से मिलकर फिर स्बलित नहीं होता। उसके मन में द्वैतभाव (एकामता में द्वैधीभाव) लानेवाला कौन है ? अथवा जुग (इड़ा-पिंगला) से मिलकर वियुक्त न हूँ गा।
- (७) किएउं जोग आएउं कबिलासा—कैलास आझा-चक का नाम है। वहाँ शिव-पार्वती एक साथ विराजते हैं। मूलाधार में जो छंडलिनी या सुषुम्णा है वह शिवतस्व से पृथक् है। रत्नसेन कहता है कि मैंने कैलास या ब्रह्मांड-चक्र में पहुँचकर कुंडलिनी का शिव से जोग किया है।
- (८) जाकर जीउ बसे जेहि सेतें, तेहि पुनि ताकर टेकि=जो जिस मत या साधना-मार्ग का अनुयायी है, उसे अपने विश्वास का आप्रह होता है। नाथ, शाक, कौल, सिद्ध, कापालिक, वामाचार, दक्षिणाचार, वैष्णुव, शैव इत्यादि अनेक मत और पंथ जावसी के समय में प्रचलित थे (श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी, 'नाथ-संप्रदाय', पृ० ४, ११ आदि)। प्रत्येक को अपनी बात का आप्रह था। किंतु मत का आप्रह जोग की कथनी मात्र है, उससे कुछ नहीं होता। जोग की साधना से जब बिंदु सुमेब पर्वत या ब्रह्मांड में पहुँच जाता है तब वियुक्त नहीं होता, वही सची साधना है।

कनक = मेर पर्वत का सुवर्ण। कैलास का नाम भी अष्टापद या सुवर्ण है। इसांड-स्थित कोज। उसके सुंदर वर्ण से जब सोद्दागा (शुक्र) मिल जाता है, तब उर्ध्व रेत बनकर पुनः स्वलित नहीं होता।

जनिट= आवर्तमः कृपकरः मूलाधार - चक्र से खुवुन्या-मार्ग द्वारा उपर उठकर। शुक्र या रेततस्व मूलाधार चक्र से उत्तर ठठकर कमग्राः वक्र-एक चक्र में संभूत होता हुआ अंत में माझा-पक सा अक्षांत में कर्जिस्थत होता है। यही उसकी योज में श्रंतिम मरिखति सौर उर्ध्वापायन की पूर्व प्रक्रिया है।

### २-खाजन या खप्पर की शब्दावली

[नागमती वियोग खंड ३०।१६, क्रयांक दोहा १५६]

तपै स्मग अब जेठ असादी। में मोकह यह छाजनि यादी। १ तन तिनुवर भा झरों खरी। में बिरहा आगरि सिर परी। २ साँठि नाहिं स्मि बात को पूँ छा। बिनु जिय भएउ मूँ ज तन छूँ छा। ३ बंध नाहिं भों कंध न कोई। बाक न आव कहों केहि रोई। ४ रिर दूबरि भई टेक बिहूनी। यंभ नाहिं उठि सके न थूनी। ५ बरसहिं नैन चुअहिं घर माहाँ। तुम्ह बिनु कंत न छाजन छाँहाँ। ६ कोरे कहाँ ठाट नव साजा। तुम्ह बिनु कंत न छाजन छाजा। ७ अबहूँ दिस्टि मया कर छान्हिन तजु घर आउ। ८ मंदिल उजार होत है नव के आनि बसाउ। ९

### पहला अर्थ ( नागमती के पत्त में )

- (१) अब मेरे शरीर में विरह की जेठ-असाढ़ी तपने लगी है। मेरे लिये यह तपन दुःखदायी छाजन (एक रोग) हो गई है। (२) शरीर पतला हो गया है, मैं खड़ी सूख रही हूँ। विरह की खान मेरे सिर पड़ी है। (३) मेरे पास कुछ पूँजी नहीं है, अब स्तेह से बात कौन पूछेगा? बिना प्राया के मेरा शरीर मूँज की तरह छूँ छा हो गया है। (४) इस समय मेरा कोई बंधु नहीं है और कोई सहारा (कंध-संध) नहीं है। मुँह से वाक्य नहीं निकलता, किससे रोकर अपना हाल कहूँ? (५) रोगोकर मैं दुवली हो गई हूँ और सब आश्रय से विहीन हूँ। जब थंभ नहीं रह गया तो थूनी कहाँ उठ सकती है? (६) मेरे नेत्र आँसू बरसाते हैं जो सारे घर में टपकते हैं। हे कंत, तुम्हारे बिना न शोभा है, न छाँह या बचाब है। (७) अरे, कीन कहाँ अब नया साज सजाएगा? हे कंत, तुम्हारे बिना अब वस शोमा नहीं देते।
- (८) छपा की दृष्टि करो, विजन या एकांत छोड़कर घर में आक्रो (काश्वा वाहर कुटिया में रहना छोड़कर घर आक्रो )। (९) यह मंदिर उजाड़ हो रहा है, आकर नए सिरे से बसाओ।

दिष्यणी—(१) जेठ असादी=कठिनतम गर्मी के दिन ; अवधी में अब भी यह बाल् शब्द है। इस स्वना के लिये मैं श्री माताप्रसाद जी गुप्त का अनुगृहीत हूँ। छाजनि=त्वचा का एक रोग, जिसमें बड़ी जलन होती है। जेठ-असाद की गर्मी ऐसी लग रही है जैसे छाजन।

#### गाढी-कष्टदायकः दुःसइ।

- (२) तिनुवर, तनुवर= पतला अथवा तिनकों का ढेर। आगरि=लान, सं० आकर।
  - (३) सांठि=पूँजी, ठिकाना । सं० संस्था ।
  - (४) बंध=बंधु, झात्मीय । कंध= स्कंध, कंधा, टेक, सहारा ।
  - (५) ररि=रोकर (पद्मावत, ३५०।९)।
  - (६) छाजन = यस ।
  - (७) ब्रान्हि= (१) छान-छप्पर (२) विजन, प्रा० छण्ण (पासद्द० ४१९)।

#### दूसरा अर्थ (छुप्पर के पच में)

(१) अब जेठ और असाद तपने लगा है। मेरे लिये छाजन दुः खदायी हो गई है। (२) इसका तान या फैलाव सिमिटकर ढेर हो गया है। मैं उसके नीचे अही सुखती हूँ। वह दूट - फूट गई है, जिसके कारण ओरी सामने गिरने के बदले छप्पर के नीचे बैठनेवाले के सिर पर गिरती है। (३) इसमें सेंठे नहीं लगे। बत्ते का तो कहना ही क्या? डोरी के न रह जाने (लपेट खुल जाने) से मूँज की तानें छूँछी हो गई हैं। (४) बंद भी नहीं रहे और दीवार (कंध) भी कोई नहीं है। धुढ़िया (बाक)भी नहीं है, किससे रोकर व्यथा कहूँ १ (५) यह दुपलिया छान (दूबरि) अपने स्थान से सरक कर (रिर) टेक विहीन हो गई है, इसमें जो थंम था वह नहीं रह गया। सहारे के लिये थूनी भी नहीं लग सकती। (६) इसके अपर धुआँ निकलने के लिये जो धमाले या धूमनेत्र बने थे वे पानी बरसने पर अब घर में ही टपकते हैं। हे कंत, तुम्हारे बिना अब छाजन छाँह नहीं करती। (७) पूरे बाँस (कोरे) कहाँ हैं जिनसे छान का टाट नया बनाया जाव! हे कंत, तुम्हारे बिना छाजन नहीं छाई जा सकती। (८) अब भी कृपा-टिष्ट करो और विजन छोड़ो, घर में आछो। (९) यह राजमंदिर उजाड़ हो रहा है, आकर नया बसाछो।

### टिप्पणी--(१) झाजनि-फूस का छपर।

(२) तन=तान, फैलाब । तिनुबर= फूस का ढेर (३५१।८); सं० छरापूर या छराकूट > तिनकर > तिनबर ।

विरहा=दूट-कूट, अग्न दशा, खंडितावस्था। सं० विराधयाँते, प्रा० विराहह, संडन करना, तोड़ना, अग्न करना (पासह० ९९३)। आगरि=छप्पर के छगले सिरे पर गिरनेवांती धारावली, जिसे ओरी या ओलती एवं अगरी या आगरि भी कहते हैं (प्रियर्सन, विहार पेजेंट लाइफ, खनु० १२५२)। ओरी साधारणतः बाहर की तरफ गिरती है, लेकिन छप्पर के टूट जाने से उसका पानी भीतर बैठनेवांले के सिर पर गिरने लगता है। सं० अभावली।

(३) सांठि=सेंठा सरकंडा, सरपत्र। इसका मुद्दा लेकर छप्पर का बता बनाते हैं। बात=बत्ताः सरकंडे काटकर उनके मुद्दों से बत्ता बनता है, जिसे छप्पर के नीचे उसके अगले सिरे पर मजबूती के लिये बाँधते हैं (बिहार पेजेंट लाइफ, श्रनु० १२५८)।

बिनु जिय भएउ मूँज तनु बूँछा—सरकंडे की उत्पर की फुलई का छिलका मूँज कहलाता है। उसी को श्रलग करके भिगोकर श्रीर कूटकर बान बनाते हैं, वहीं डोरी या ज्या कहलाता है, जिसे जायसी ने 'जिय' कहा है। पुरानी पढ़ जाने के कारण मूँज की डोरियों का लपेट जाता रहा, जिससे छप्पर में लगी मूँज का तान खूँछा (निर्वल, निःसक्त, रीता) पढ़ गया।

- (४) बंध=बंधन या बंध। कंध = दीवार या कंधा, जिसपर छप्पर टिकता है; सं० स्कंध, प्रा० खंध। बाक = बाँक, छोटी आड़ी लगी हुई लकड़ियाँ या कैंची।
- (५) रि = रङ्ककर, खिसककर गिरी हुई। देशी० रहु (कुमारपाल-प्रतिबोध) = खिसककर गिरा हुआ (पासइ० पृ० ८७४)। हिं० रङ्कना।

दूबरि = दोभर, दुपिलया या दुपरती, बीच में ,वलेंडा रखकर दोनों तरफ ढाल देकर जो दुपल्ली छान बनती है। जायसी का आशय है कि दुपिलया छान अपने स्थान से खिसककर टेक से विचलित हो गई है।

थंम और थूनी—थंम, नई छान को रोकने के लिये बनाया गया लंभा। यंभ के निकल जाने पर सहारा लगाने के लिये जो सकड़ी की बस्ली सगाई जाती है उसे थूनी कहते हैं।

(६) तैन = छप्पर के प्रकरण में इसका खर्थ वह छेद है, जिसमें से भ्रम्नाँ निक-

लता है। पाली धूमनेत = धूमनेत्र (चुल्लबमा ६।३।९, बिनय पिटक १।२०४, जातक ४।३६३: राईस डेविड्स, पाली डिक्शनरी, ए० २१३)।

(७) कोरे=बिना चिरे हुए बाँस, जिनसे टट्टर या छान का ठाट बनाया जासा है (बिहार पेजेंट लाइफ, चतुच्छोद १२५८)।

नव डाट = छप्पर को नए सिरे से बाँधने के लिये 'नव टट करब' (बि॰ पे॰ ला॰, अनु॰ १२४६) भोजपुरी में चाल प्रयोग है। दुपलिया छप्पर के प्रत्येक पत्ने को टाट कहते हैं।

(९) **छान्दि = छाव**नी । सं० छादन> प्रा० छयिए या छायणी > छाइनि > छानि > छान्दि ।

## (३) पचि-नामावली

[नागमती वियोग खंड ३०।१८, कमांक दोहा ३५८]

भई पुछारि छीन्ह बनबास्। बैरिनि सवति दीन्ह चिल्हवाँस्।१ कै खर बान करे पिय लागा। जीं घर आवे अबहूँ कागा।२ हारिल भई पंथ मैं सेवा। अब तह पठवाँ कीनु परेवा।३ भीरी पंडुक कहु पिय ठाऊँ। जीं चित रोख न दोसर नाऊँ।४ जाहि बया गहि पिय केंठ छवा। करे मेराउ सोई गौरवा।५ कोइछि भई पुकारत रही। महिर पुकारि छेहु रे दही।६ पियिर तिलोरि आव बछहंसा। बिरहा पैठि हिएँ कत नंसा।७

जेहि पंत्री कहूँ अद्वों कहि सो बिरह के बात ।८ सोई पंत्रि बाह दहि तरिवर होइ निपात ।९ पहला अर्थ (चिड़ियों के पक्ष में )

(१) मैंने मोरनी बनकर प्रिय के लिये बनबास लिया। पर बैरिन सौत ने फँसाने का फंदा लगा दिया। (२) अब भी जब कभी खरबानक के साथ कौवा घर बा जाता है, तो प्रिय लगता है। (३) हारिल मार्ग में टिक रही, अब वहाँ किस पश्ची को भेजूँ? (४) हे भौरी, हे पंडुक, प्रिय का स्थान बताओ। बिर चितरोख पश्ची मिले तो दूसरे का नाम न लूँ। (५) हे बया, तू जा, में प्यारे कंट-सबा को लेती हूँ। जो ओड़ा खाता है बही गौरवा पश्ची है। (६) कोयल बनकर में पुकारती रही। महरी (ग्वालिन) पुकार रही है—दही लो, दही लो। (७) हे प्रिय, तिलीरी और जखहंस बाते हैं। कटनास पश्ची (नीलकंट) हृदय में पैठकर उद गया।

(८) बिरह की वह वात कहकर जिस पक्षी को (जाने के खिये) आहा देती हूँ, (९) वहीं जल जाता है और उसका पेड़ भी नष्ट (निपात) हो जाता है।

दिष्पर्शी—(१) पुछारि =(१) मोरनी (२) पूछने की शत्रु। विसर्वांस् = चिड़िया पकड़ने का फंशा। देशी० विहा (शकुनिका, देशी नाममासा अ९; ८।८) + पाश > चिछवास > चिल्हवाँस।

- (२) खरवानक = एक पक्षी । से = साथ में । पिय लागा = अच्छा लगता है ।
- (३) हारिल = हरियल पक्षी। सं० हारीत। मई पंथ मैं सेवा व्याग की सेवा करनेवाली हुई (मार्ग में टिक जानेवाली हुई)।
- (४) धौरी = धवर पक्षी, फाल्ता की एक जाति । पंडुक = पड़की । चित-रोख = चितरोखा पक्षी, फाल्ता की एक जाति ।
- (५) बया = बया नाम का पक्षी। कंठलवा = कंठलवा पक्षी, लवा की एक जाति। करें मेराउ=मिलाप करना, जोड़ा करना। जो जोड़ा खाता है वही भाग्य-शाली है। गौरवा। सं० गौर, गौरैया का नर, चिड़ा पक्षी।
- (६) कोइलि = कोयली पक्षी। महिर = ग्वालिन विकिया, जो दही-दही बोलती है।
- (७) पियरि = पक्षी अर्थ में इसका पदच्छेद होगा—पिय + रि = पिय + रे (उर्दू लिपि में ) = हे प्रिय । तिलौरी = तेलिया मैना । जलहंस = जल में क्रीड़ा करनेवाले हंस। कतनंसा = कटनास पक्षी ( नीलकंठ )। विरहा = उड़ गया, चला गया।
- (८) ऋद्वीं, धा० ऋद्वना = आझा देना (शब्दसागर), कार्य में नियुक्त करना, काम में लगाना (शब्दसागर)। प्रा० आढव, सं० आरंम, शुरू करना (हेम० ४।१५५)।
- (९) निपातः गिर जाना, नष्ट हो जाना, बिना पत्तों के हो जाना। इस प्रकरण में आए हुए पक्षियों की पहिचान के लिये मैं कुँवर सुरेशसिंह जी के लेख ''जायसी का पिश्चयों का झान" (प्रेमी झिमनंदन ग्रंथ, पृ० १६०-१६१) का आमारी हूँ।

#### कुसरा अर्थ (नागमतो वस में)

(१) पूछनेवाली बनकर उसने बनबास लिया (कि पिसयों से प्रिय का समाचार पूछूँगी पर कोई पक्षी वहाँ पहुँचता ही नहीं, क्योंकि) बैरिन सीत ने

पिश्वयों को फँसाने के लिये चिल्ह्बाँस लगा रखे हैं। (२) इतने पर भी कोई कौवा यदि घर पहुँच जाता है, तो प्रियसम (भी उसी घड्यंत्र में मिलकर) तीक्ष्ण बाख चढ़ाकर उसकी ओर खींचने लगता है। अथवा, पहली दो पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार होगा—(१) पूछनेवाली बनकर उसने बनबास लिया। बैरिन सौत ने पित को छल फंदे में फँसा रक्सा है (या अपने चुहल में फँसा रक्खा है)। (२) प्रियतम ने पहले अपनी कंचन-काया को तपाकर उत्तम बान किया और अब उसे कसौटी पर कसकर देख रहा है। अब भी वह घर लौट आए तो क्या बिगड़ा? (३) उस मार्ग पर चलती-चलती में थक गई हूँ। अब सदिशा लाने के लिये वहाँ किस पक्षी (या किस दूसरे) को मेजूँ? (४) इवेत और पीली पड़ी हुई मेरे लिये अब प्रिय का ही ठाँव है। यद्यपि चित्त में रोच है, फिर भी दूसरा नाम नहीं जानती। (५) जो जाकर आए, प्रिय को कंठ पकड़कर ले आए और सुमस्ते मिला दे, वही गौरवशाली (बड़े पदवाला) है। (६) आम की गुठली की कोइली (पपैया) जैसी बनकर मैं पुकारती रही। मेरी सास जी को बुलाओ। हाय मैं जली! (७) पियरी और तिलौरी काती है, तो मेरा जी (हंस) जलता है। विरह हव्य में घुसकर कों मुक्ते मार रहा है?

(८) विरद्द की वह बात सुनाकर जिस पक्षी के पास आती हूँ, (९) वहीं पक्षी जल जाता है और वह पेड़ भी नष्ट हो जाता है।

टिप्पणी—(१) पुद्धारि = पूछनेवाली। सं० पृच्छ। कारिका > पुच्छ आरिका > पुद्धारिका < पुद्धारी। चिल्हवाँसू, चिह्न और चिल्ह को एक मानकर छलवाँसू पढा जायगा। अर्थ होगा छल-पाश या कपट का फंदा।

- (२) खर बान करके कसना, जायसी की यह प्रिय कल्पना और शब्दावली सोना साफ करने की प्रक्रिया से ली गई है। 'बनवारी' नामक आईन में खरे सोने के बान करने की प्रक्रिया बताई गई है। ईरान में दस बान का सोना खरा सममा जाता था, किंतु भारत में बारइ बान का (आईन अकबरी, आईन सं० ५,६)। खरा बान करते हुए सोने को हर बार कसौटी पर कसकर देखते हैं। कसे = सं० कर्षांते> प्रा० कस्सइ, खींचता है। हारिल = थकी हुई। परेवा = पक्षी या अन्य कोई।
- (४) घोरी = सफेद, विरह में रंग उतरने से श्वेत पड़ी हुई। पंडुक = पांडु रंग की पीली। कहु = के लिये। चितरोख = चित्त में पित के प्रति रोप। जाहि-वया = संदेश लेकर जा और लीट आ। वया = आ (फा० कि० सध्यमपुरुष, एकवचन)।

- (५) गौरवा, गौरवयुक्त । सं० गौरववस् ।
- (६) कोइली = आम की गुठली (राज्यसागर); उसके भीतर की विजली जिससे वच्चे बजाने का परैया बनाते हैं। महरी = सास ; पुं० महरा = ससुर (४२४।३, नाँउ ले महरा)। वही = जल गई, वृष्य हुई।
- (७) पियरी = पीली रंगी हुई मांगसिक घोती या ओड़नी (शब्दसागर) (काशी में विवाहोपरांत अब भी पियरी चढ़ाते हैं)। तिलोरी = तिलयुक्त बिक्यों, जो खियों के लिये दी जाती हैं।

## ४--- पुष्पों के नाम

[ रत्नसेन बिदर्श संड ३२।४, कमांक दोहा ३७७ ]

विनौ करें पतुमायति नारी। हों पिय कॅवल सो कुंद नेवारी। १ मोहि असि कहाँ सो मालति बेली। कदम सेवती चाँप चँबेली। २ भौ सिंगार हार जस ताका। पुतुष करी अस हिरदें लगा। ३ हों सो बसंत करों निति पूजा। कुसुम गुलाल सुदरसन कूजा। ४ बकचुन बिनवों अवसि बिमोही। सुनि बिकाउ तिज जाही जही। ५ नागेसरि जों है मन तोरें। पूजि न सकै बोल सरि मोरें। ६ होइ सतवरग लीन्ह मैं सरना। आगों कंत करहु जो करना। ७

केत नारि समुझावै में बर न काँटे बेध। ८ कहै मरी पे चितउर करीं जिया असुमेध। ९

#### पहला अर्थ (फूलों के पक्त में)

(१) पद्मावती अपनी वाटिका की प्रशंसा (विक्रप्ति) करती है (अथवा, पद्मावती अपनी वाटिका में फूल बीनती है। मैं प्रिय कमल हूँ: वह नागमती, कुंद और नेवारी के समान है (या, मैंने उस कुंदरूपी नागमती का निवारण कर दिया है)। (२) उसके पास मेरे जैसी मालती की बेल नहीं है। वह तो कदंब की सेवा करती है या चमेली को लिए बेटी है। अथवा, उसकी बाटिका में मेरी बाटिका जैसी मालती की बेल, कदंब, सेवती, बंपा और चमेली कहाँ हैं? (३) मेरे यहाँ वह हरसिंगार जैसा दिखाई पढ़ रहा है (वह अति सुंदर है)। उसके फूलों की कलियाँ हृदय को छुमाती हैं। (४) मैं वह बसंत हूँ जो गुलाक, सुदर्शन और कुञ्जक पुष्पों से सदा भरी रहती हूँ। या मैं सदा बसंत में

गुलाल, सुदर्शन और कूजा के पुक्षों से शिव की पूजा करती हूँ: अथवा वसंत में से सदा फूल और गुलाल से शिक पूजन करती हूँ और उनके दर्शन से जानंदित होती हूँ)। (4) जाही जूही के पुष्प छोड़कर कवावली पर अनुरक्त हो उसके गुच्छे चुनकर रखती हूँ। अथवा, उस बकावली को छोड़कर जाही जूही के गुच्छे चुनति हूँ। (६) तेरे मन में जो नागकेसर है, वह मेरी मौलसरी की बरावरी नहीं कर सकती। (७) स्वयं सदवरग बनकर मैंने सरना फल का साथ पसंद किया है। हे त्रिय, तुम्हारे पास जो करना फूल (नागमती) है उसे सामने लाखो।

(८-९) केतकी रूपी की सममाती थी, किंतु भौंरा काँटे में न फँसता था। कहता था मैं चित्तींद में ही मरूँगा और वहीं अधमेध यह करूँगा।

### दूसरा ऋर्थ (पद्मावती पक्ष में)

- (१) पद्मावती बाला बिनली करने लगी—हे प्रिय, मैं पश्चिमी हूँ, बह (नागमती) खराद पर बनाई हुई (कठपुतली) है। (२) वह मेरे जैसी तीन भंगिमाओं वाली सुंदर नहीं है। मैं आपके वरणों की सेवा करती और चमेली का तेल मलती हूँ (३) उसका शृंगार करनेवाला हार जैसा (अथवा जस्ते का) है, वह कली किए हुए पीतल की भाँति हृदय में चुभता है। (४) मैं आपके साथ शयन करने के लिये गुलाल सटश पुष्प (ऋतु धर्म) से सदा भरती हूँ और आपके दर्शन से कूजती (आनंदित) होती हूँ। (५) आपके रूप से अपने वश में न रहकर में मोहित हो गई हूँ और बाक्य चुन-चुनकर बिनती करती हूँ। उन्हें सुनकर आप मुक्ते बहकाकर और त्याग कर यदि चले जायँगे तो मैं आपकी बाट जोहूँगी। (६) यदि आपके मन में वह सपिंणी बसी है तो वह मोर की (अथवा मेरी) बोली के सामने नहीं ठहर सकती। (७) सत्य के बल की अनुयायी होकर मैंने आपकी शरण ली है। हे कंत, आगे जैसा आप करना चाहें करें।
- (८) की कितना ही सममाची थी, किंतु भौरा काँटें में न विधता था। (९) कहता था मैं चित्तीड़ में ही मक्ष्या और वहीं अञ्चनेध यह करूँगा।

हिप्पणी—(१) कॅनल = पश्चिमी की या कमल का फूल। कुंद = करादः एक फूल का नाम। नेवारी = वनाई गई, निवृत्त की गईः एक फूल का नाम। कुद नेवारी = क्याद पर कारादी हुई कठबुतली जिसे वौली (नाउस्लिया = पुक्की) भी कहते हैं।

- (२) मासाति केली = सासाती की बेल । वद्यावती के वस में क्ये होगा 'आसाति केली व्यांत तीन मोड़ या त्रिमंग का सता बंध नायक रितकरण जाननेपाली। त्रिमंगी सुद्रा से लिपट जानेवाली । आस=वेष्टित होना, लिपटना (पासद० ए० ८५१) व्यथमा, माल = सुंदर (देशी० ६११४६), तिबेली=त्रिमंगी शरीर-विष्ट वाली । कव्य = कवंव का पुष्प; वर्ख । सेवती = सेवती वा शतपत्रिका नामक सफेद गुलाव का पूल । सं० शतपत्रिका > प्रा० सवकत्तिया > सइतिका > सेवतिव्य > सेवती । वाँप = वंपा; वंपा का फूल; वातु वाँपना = नीड़ना, मत्वन, दवाना । वंबेली = व्यनेली ।
- (३) सिंगार हार = परिजात या हरसिंगार नामक फूलः अथवा शृंगार करने का हार । आईन की पुष्प-सूची में सिंगारहार का नाम है । जस झका, जैसा उसका है; या जस्ते का बना हुआ । पुहुप = पुष्पः पीतल या फूल । करि = फूल की कलीः अथवा कलई, मुलन्मा । हिरदे लागा = कंट में पहना हुआः हृदय में चुभता है, मनको अच्छा लगता है।
- (४) हों सो बसंत = (फूलों के पक्ष में ) में वह बसंत हूँ; (पद्मावती पक्ष में ) मैं आपके साथ सोने के लिये (सोब + संत )। निति पूजा करों = नित्य पूजन करती हूँ। (पद्मावती पक्ष में ) ऋतु-धर्म से नित्य भरती हूँ। फारसी लिपि में सो को सिव भी पढ़ा जायगा। वसंत में शिवरात्रि के दिन फूल - गुलाल से शिव का पूजन किया जाता है।

पूजा, धातु पूजना, सं० पूर्वते > प्रा० पुरुजइ। इसुम गुलाल = सुंदर लाल रंग का फूल; अथवा फूल के पत्तों से बनाया हुआ अवीर। इसुम = पुरुप; (पद्यान्वती पक्ष में) रजोधमी। सुदरसन = सुदर्शन नामक फूल; (पद्यावती पक्ष में) सुंदर दर्शन से। कूजा = कुञ्जक नामक पुरुष; (पद्यावती पक्ष में) कूजना सा प्रसम्रता से गुनगुनाना।

(५) वकचुन = (पद्मावती पक्ष में ) इस शब्द का पदच्छेद होगा वक + चुन; वाक्य या शब्द चुन-चुनकर विनक्षी करती हूँ। (फूलों के पक्ष में इसका पाठ बक्र-चन होगा) = छोटी गठरी या गुच्छा (जाही जूही बक्रुचन सावा)।

विनवीं = विनती या त्रशंसाकरती हूँ या फूक चुनती हूँ। वकाउ, इसका पाठ माताप्रसाद जी ने विकास दिया है। कारसी क्षिपि के अनुसार वकात और विकास दोणों पाठ संभव हैं। वकाउ = वाक्य अथवा वहकाना। गुमे संदेह है कि मूख पाठ सुनि विकास था। प्रतीत होता है कि मूल पाठ सुनकाखर था, जिसका अर्थ होगा (पद्मावती पक्ष में) सुंदर वाक्यावली को (त्यागकर बदि तुम चले जाओगे)। (फूलों के पक्ष में) सुंदर वकावली का पुष्प, गुलवकावली, जिसे हिंदी में वकाउरि भी कहा जाता था (हिंदी राज्दसागर, प्र०२३४९)। इसमें सुके जायसी की इ.वर्ध-गर्मित रीली के सींदर्य के लिये पाठ-संशोधन (Text emendation) की आवदयकता जान पड़ती है। माताप्रसाद जी की एक प्रति के अनुसार 'सो ककउर' पाठ है जो 'सुवकाउरि' मूलपाठ की ओर संकेत करता है। सुवकाउरि पाठ मानकर अर्थ होगा—नागमती रूपी सुंदर गुलवकावली से विमोहित होकर क्या पद्मावतीरूपी जूही को छोड़ जाओगे ?

जाही = जाति नामक पुष्पः ( पद्मावती-पक्ष में ) जास्रोगे ।

जूही = यूथिका नामक पुष्पः (पद्मावती पक्ष में ) फारसी लिपि में इसका पाठ 'जोही' होगा = जोहना, बाट देखना, प्रतिक्षा करना या खोज लगाना।

- (६) नागेसरि, सं० नागेइवरी, नाग की स्त्री, साँपिन; नागमती की स्रोर संकेत हैं। बोलसरि = मौलसरी का फूल। सं० बकुलश्री; (पद्मावती पश्च में) बोल स्वर्थात् वाक्य के; सरि = तुलना में। मोरें = मोर या मेरे। मोरनी रूपी पद्मावती के बोल सुनकर साँपिन रूपी नागमती वरावरी नहीं कर सकती।
- (७) सतवरग = एदवर्ग नामक फूल, हजारा गेंदाः (पद्मावती पक्ष में ) सत्य के बल से चलनेवाली (सत + वर + ग)। सरना = एक प्रकार का पौधा जिसका फूल गुलाबी रंग का होता है, बकुवी, सं० सरण (मोनियर विलियन्स संस्कृत कोष, पृ० ११८२); इसे प्रसरा (मोनियर० पृ० ६९८) और प्रसारणी भी कहते हैं (मोनियर० तथा वाट, डिक्शनरी ऑव इक्नॉमिक प्रॉडक्ट्स भाग ६ खंड १ पृ० २, Paederia foetida)। (पद्मावती पक्ष में ) शरण।

करना = एक पौधा, जिसके पत्ते केयहे की तरह लंबे और बिना काँटों के होते हैं। उसमें सफेद फूल लगते हैं, सुर्रान (हिंदी शब्दसागर), सं० कर्ण। आईन अकरी में फूलों की सूची में करना बसंत में फूलनेवाला एक सफेद फूल है (आईन ३०)। मोनियर विलियम्स संस्कृत कोश के अनुसार कर्ण दो पुष्पों का पर्यायवाची है— अमलतास (Cassia Fistula) और आक या मदार (Calotropis gigantea) का। प्रसंग के अनुसार यहाँ आक का फूल अर्थ ठीक बैठता है। पद्मावती का आश्य है कि अपने नागमतीक्ष्पी मदार के फूल को मेरे आगे करो। सतवरग ---- इस चौपाई में तीन इलेप से तीसरा भी अर्थ है। सत वरग =

सात मंडे। तुरकी बैरक > हिं० बैरक > हिं० बरग = भंडा। सरना ⇒ पक प्रकार का नायका बाजा जिसमें कम से कम नौ एक साथ बजाए जाते हैं।

करना=उसी प्रकार का दूसरा काजा, जिसमें चार एक साथ कजाए जाते हैं। अनुल फजल ने अकदर के नककारखाने का वर्णन करते हुए इन दोनों काजों का वर्णन किया है (आईन० २१, ए० ५३)। जुल्स के समय को प्रकार के शाही अंडे एक साथ चलते थे जिसका उल्लेख आईन-अकदरी में किया गया है (वही, ए० ५२)। पद्मावती का आशय यह है कि जुल्स में सात मंडों के साथ होकर में सरना नामक बाजा बजा रही हूँ। तुम्हारे पास जो नागमती रूपी करना नामक बाजा है, उसे हे प्रियतम, मेरे सामने आने दो। इस प्रकार इलेप से इस बाक्य की अर्थ-गति कई ओर है।

(८) केत = केतकी का फूलः ( पद्मावती पक्ष में ) कितना ।

## ५-पद्मावती द्वारा नागमती की वाटिका की प्रशंसा और निंदा

[ चित्तीर त्रागमन खंड २५।१२, कमांक दोहा ४२२ ]
पछ्ही नागमती कै बारी। सोन पूछ पूछी फुलवारी। १
जावँत पंक्षि अहे सब ढहे। वे बहुरे बोळत गहगहे। २
सारी सुवा महिर कोकिला। रहसत आइ पपीहा मिला। ३
हारिल सबद महोल सो आवा। काग कोराहर करिह सोहावा। ४
भोग बेरास कीन्ह अब फेरा। बासिह रहसिह करिह बसेरा। ५
नाचिह पंडुक मोर परेवा। निफल न जाह काहु कै सेवा। ६
होह उँजियार बैठि जस तपी। खूसट मुँह न देखाविह छपी। ७

नागमती सब साथ सहेलीं अपनी बारी माँह। ८ फूल चुनहिं फर चूरहिं रहस कोड सुख छांह।। ९

### पहला अर्थ ( अशंसापरक )

पद्मावती—(१) नागमती की बाटिका फिर से पल्लिवत हुई है। उसमें मुनहते फूलों की फुलवारी फूली है। (२) जितने पक्षी थे, सब बाकर उसमें उदने सगे हैं। वे सब सोटकर प्रफुछित हो बोलने सगे हैं। (३) मैना, मुग्गा, खासिन और कोकिसा के साथ रहसता हुआ पपीहा आ मिला है (४) उसमें हारिल बोल रहा है और महोल भी आ गया है। कौए सुंदर कोसाहल कर रहे

हैं। (५) अब सब पक्षी फिर से मोग-बिलास कर रहे हैं। वे सब उस नाटिका में वसते, रहसते और रात में बसेरा क्षेत्रे हैं। (६) पंड्रक, मोर और पाराबत नाचते हैं। किसी की खेवा बिना फल के नहीं की वाली, सबको फलों का मोग मिलता है। (७) वह नागमती उकाबल वेश में वहाँ तपस्थिनी सी बैठी है। उसकी वाटिका में उस्स मुँह नहीं विकाले, कहीं छिप गए हैं।

( ८-९ ) अपनी बगीची में नागमती और साथ की सब सहेलियाँ फूल चुनती और फल साती हैं, एवं रहसकीड़ा और सुख का आनंद सेती हैं।

टिप्पक्ती—पलुद्दी = पल्लवित हुई। सं० पस्रव लम > पस्रव लह् > पास्रो सद्द पलुद्द।

- '(२) गहराहे = प्रकुछ या द्यानंदमन्त होकर । धातु० गहराहाना = द्यानंद द्यौर उमंग से फूलना । संभवतः सं० गद्गद से प्रा० गहराह = हर्ष से भर जाना (भविसयत कहा, पास ६०३६५)।
  - (७) ख़्सट = उल्लू की एक जाति।

## वृसरा अर्थ ( निदापरक )

- (१) नागमती की वाटिका पाला मारी हुई है। उसकी बगीची तो नहीं फूलती पर वह फूलवाली (गर्व से) फूली हुई है। (२) उसमें जितने पक्षी थे, सब जल गए। वे बंधन में फँसे हुओं की माँति बहुत टें-टें करते हैं। (३) किसने वहाँ से सुमो को मार डाला, खालिन को कील दिया। उसका सत अब और कैसे बचेगा जब उसमें पपहा (धुन) लग गया है? (४) सब कुछ देकर भी वह हार गई है। अब किसी साँड को पास सुलाती है। उसकी गोद में की आ है। ऐसी निर्लं ज है कि हाथ के इशारे से वह शंगार चेशा (हाव) करती है। (५) भोगी और वितासी अब उसके यहाँ फरा करने लगे हैं। वे उसके साथ रहसते और उसी के यहाँ बसेरा करते हैं। (६) पंड क रूपी उस नागमती को मोर जैसे पक्षी (रत्नसेन) अब नहीं चाहिएँ। अब तो किसी से भी सेवित होकर वह फल जाती है। (७) वह अनमनी होकर जली सी बैठी है और अपना खूसट सा मुँह नहीं दिखाती।
- (८-९) वह नामिन मर गई है साथ की सब सहे क्षियाँ उसकी अपनी बगीची में ही उसके फूत चुनती हैं और उसके निभिन्त नारियल फोड़ती हैं। उसकी कीड़ा और उसका सुख सब समाप्त हो गया है।

टिप्पकी (१) पलही =ाको से मारी हुई। फारसी-लिपि में पलुद्दी और पलदी दोनों पदे जा सकते हैं। सोनफूल का पदच्छेद होगा—सो न फूल। फूली फुलनारी = फूलनाली घमंख में फूल गई है, अथका रारीर से फूलकर मुदखंगी हो गई है जो बाँम होने का समस्य है।

- (२) डहे का एक खर्घ उड़ना (डहना = पंख) और दूसरा जल जामा है। ते बहुरे = (१) वे वापिस लौट आए, (२) पदच्छेर करने घर ते बहु रे (बोलत)। गहराहे = बंधन में पकड़े हुए; सं० मह = बंधन, गृहीत (= पकड़े हुए) > प्रा० गहीख। गहराहीख > गहराहो।
- (३) सारी, धातु सारना । सं० प्रष्ट का बात्वादेश । प्रा० सारइ न मारता है [हेमचंद्र० ४।८४] । महिर कोकिला, पदच्छोद महिर को किला = किलने ग्वालिन चिड़िया को कील दिया या उसका मुँह बंद कर दिया । रहसत का पदच्छोद रह + सत क्या उसका सत रह सकता है ? पपीहा = फारसी लिपि में लिला हुआ यह शब्द पपहा भी पढ़ा जायगा । पपहा = एक प्रकार का चुन जो जो, गेहूँ आदि में चुसकर उनका सार खा जाता है और केवल उपर का छिलका ज्यों-का-त्यों रहने देता' है (शब्द-सागर प्र० १८९०)।
- (४) हारिल सबद = सब देकर भी हार गई। महोख = (१) एक प्रकार का पक्षी (२) साँड़। काव्यशास्त्र के अनुसार पुरुष चार जाति के होते हैं—अअ, मृग, वृष, शश। यहाँ वृष-संक्रक पुरुष से तात्पर्य है। महोख > सं० महोक्ष = साँड़। सो + आवा = सोआवा = मुलाती है। काग = कौआ अथवा कौए की जाति जैसा चालाक। कोराहर = (१) कोलाहलः (२) पदच्छेद—कोरा + हर = गोद में ले जाती हैं अर्थात् कौए जैसे धूर्त व्यक्ति को गोद में बैठाती है। कोरा, कोर > कोड़ = गोद। करहिं सोहावा (पदच्छेद, करिं सो + हावा) = वह हाथों से हाव (श्रंगार-चेष्टा) करती है। यह अत्यंत का मुकता का सूचक है।
- (५) भोग बेरास—फारसीकिपि में इसे भोगि बेरासि भी पढ़ा जायगा, अर्थात् भोगी विज्ञासी या जार, उसके यहाँ चक्कर काटने लगे। वे उसके साथ उठते-बैठते क्रीड़ा करते और उसी के यहाँ रहते हैं।
- (६) नाचिं पंडुक, पर्च्छोर ना + चिं पंडुक, वर्धात फास्ता जैसी बह मोर जैसे तुमको नहीं चाहती। निफल न जाइ काहु के सेवा, इस वाका के कई व्यंग्य अर्थ हैं—(१) कोई भी उसकी सेवा करे, वह निष्फल नहीं जासी, उसी से

फलवती या हरी हो जाती है; (२) वह बगीची बिना फल की है, किसी के काम नहीं जाती।

- (७) उँ जियार (फारसी-लिपि में यह अनिजयार भी पढ़ा जा सकता है) = अन्य जी की, अनमनी। तपी = तपाई गई या जली हुई। होइ अंजियार बैठ जस तपी, इसका अर्थ यह भी हो सकता है—शरीर से काजल (अंजन) सी काली वह जली बैठी है। अंजियारि < अंजन कारिका।
- (८) नागमती, पदच्छोद नाग + मती। फारसी लिपि में नाग को नागि भी पद सकते हैं = नागि = नागिनी अर्थात् नागमती। मती, सं०मृता > आ० मत्त = मर गई। नागमती की मृत्यु होने पर उसकी अपनी बगीची में, जहाँ वह कीड़ा करती थी, सिखयों ने उसका दाह - संस्कार कर दिया।
- (९) फूल चुनिहें = दाह-क्रिया के बाद तीसरे दिन अस्थि बीनने को फूल चुनना कहते हैं। फर चूरिहं=सृतक के अस्थि-प्रवाह के साथ नारियल आदि फल तोड़कर साथ में डाल देते हैं। रहस कोड़, पदच्छेद रह + स कोड अर्थात् वह आनंद-मुख सब रह गया। कोड प्रा॰, कोड़, कुड़ = कौतुक, कीड़ा।

<sup>•</sup> साहित्य-सदन, चिरगाँव से प्रकाश्य 'पदमावत-भाष्य' से।

इस लेख में कृपया पाठक यथास्थान इस प्रकार संशोधित रूप में पढ़ें — पृ० १६० पंक्ति १७ में '६ + ६ + १'; पंक्ति १९ में '१२ घर और १ घर'; तथा १३ के दाँव के विवरण में '२+६+५'। पृ० १६१ पंक्ति १५-१६ में 'पक्के बारह = १०+२; इसमें दो गोटें एक साथ १० घर चळती हैं और तीसरी २ घर। पक्के बारह या पी बारह = ६+ ६+१; इसमें दो गोटें १२ घर चळती हैं और तीसरी १ घर।'— लेखक

# चतुर्भुजदास की 'मधु-मालती'

#### [ श्री मातात्रसाद गुप्त ]

चतुर्भुजदास कृत 'मधुमालती' हिंदी की एक प्राचीन प्रेम-कथा है जो विद्युद्ध भारतीय रीली में लिखी गई है। चतुर्मुजदास नाम के एक से अधिक साहित्यकार हुए हैं, जिनमें से एक तो अव्रक्षाप के प्रसिद्ध भक्त थे, और 'मधुमालती' नाम की भी एक से अधिक रचनाएँ मिलती हैं, इसलिये हमारे साहित्य के इतिहास-सेखकों ने इस रचना के लेखक और इसकी कथा के संबंध में प्रायः भूलें की है। उदाहरण के लिये हिंदी साहित्य के सबसे पुराने इतिहास-लेखक गार्सों द तासी ने सं० १८९६ तथा पुनः सं० १९२०-२८ (द्वितीय संस्करण) में प्रकाशित अपने इतिहास-प्रंथ 'इस्त्वार द ला लितरात्यूर एँद्ई ए एँद्स्तानी' में लिखा है कि इसके लेखक चतुर्भुजदास मिश्र हैं' और इसके नायक-नायिका वे ही हैं जो दिखनी के प्रसिद्ध कि नुसरती के 'गुलशन-ए-इचक़' के हैं! इसी प्रकार मिश्रवंधुकों ने अपने 'मिश्रवंधुविनोद' में इसे विद्वलनाथ जी के शिष्य चतुर्भुजदास गोरवा की रचना बताया है। 3

किंतु वास्तविकता यह है कि यह न चतुर्भुजदास मिश्र की रचना है और न चतुर्भुजदास गोरवा की। रचयिता ने प्रंथ को समाप्त करते हुए अपना परिचय इस प्रकार दिया है—

> कायथ निगम जुकुल इहै, नाय सुत भया राम। तनय चतुर्भुज तासके, कथा प्रकासी ताम॥

इससे यह स्पष्ट है कि लेखक निगम कायस्य था और चतुर्भुजदास मिन्न तथा चतुर्भुज दास गोरवा से भिन्न था।

१—द्वितीय संस्करण ( सं ० १९२७), जिल्द १, ५० ३८८

२-वही, (सं० १९२८), जिल्द २, ५० ४८५

३--बिस्द १, नो० ५६

इसी प्रकार इस मंथ की कथा भी नुसरती के 'गुलशन-ए-इश्क़' तथा मंभान की 'मधुमालती' की कथाओं से सर्वथा भिन्न है।

'गुलशन-ए-इश्क्र' से कुछ अंश अपने प्रसिद्ध 'शहपारा' में देते हुए श्री कादरी ने उक्त अंश की भूभिका में जो कथा दी है, र वह इस प्रकार है —

शाहजादा मनोहर शाहजादी चंपावती को दुश्मनों की कैद से खुड़ाकर उसके माँ-नाप से मिलाता है, जिससे चंपावती उससे प्रेम करने लगती है । चंपावती की माँ को माल्म होता है कि मनोहर उसके अधीन एक राजा की लड़की मधुमालती को चाहता है, इसलिये वह मधुमालती और मनोहर का मिलन कराकर मनोहर के उपकार का बदला चुकाने की सोचती है। वह इसी उद्देश्य से मधुमालती की माँ को न्योतती है और उसकी खूब खातिर करती है। जब चंपावती मधुमालती की माँ से बातें करती रहती है, उसी समय चंपावती की माँ मधुमालती को अपना बाग दिखाने के बहाने बाहर के जाती है। दोनों में बातें होने लगती हैं। मधुमालती चंपावती की माँ से चंपावती के बापस मिलने का ब्यौरा पूछती है तो चंपावती की माँ कहती है कि उस (मधुमालती) के प्रेमी मनोहर ने ही चंपावती की जान बचाई। मधुमालती इस उत्तर से जब लजित होती है तो चंपावती की माँ उसे विश्वास दिलाती है कि वह उसका मला चाहती है और उसके प्रेम की बात प्रकट न होने देगी। इसके बाद वह उसे मनोहर की अँगूठी भी दिखाती है, जिसे देखते ही मधुमालती की विरहविदा तीव हो उठती है और वह उस वेदना को जी खोलकर व्यक्त करने लगती है। भूमिका यहीं समाप्त होती हैं और इसके अनंतर मधुमालती के विरह-निवेदन का अंश 'शहरारा' में उद्धृत किया गया है। ]

मंमन की मधुमालती की कथा हमारे साहित्य के इतिहास-प्रंथों में दी हुई है, " अतः उसे यहाँ देने की आवश्यकता नहीं है। चतुर्भुजदास की 'मधुमालती' की मुख्य कथा अत्यंत संक्षेप में इस प्रकार है—

लीलावती देश का राजा चतुरसेन था, जिसका मंत्री तारणसाह था। राजा की एक कन्या थी जिसका नाम मालती था और मंत्री का एक पुत्र था जिसका नाम था मनोहर, किंतु जिसे वह 'मधु' कहा करता था। मधु को पढ़ाने के लिये मंत्री ने एक पंडित नियुक्त किया। राजा ने भी मालती को पढ़ाने की बात सोची, और

५-- द्रष्ट० ढा० कमल कुलभेष्ट ; हिंदी प्रेमास्थानक काव्य, पृ० ३८-४०

उसी पंडित से पदवाने का निश्चम किया । पंडित दीनों को साथ-साथ पढ़ाने छगा, केवर्स माखती को परदे के पीछे बैठना होता था। परदे की ओट से माखती मंख की देखा करती थी। एक दिन पंडित थोड़ी देर के लिये उठकर अर्थ्य चला गया तो मासती ने परदा हटा दिया और दोनों की आँखें चार हो गईं। सास्त्री का प्रेस बहने स्था। अध को उसने बहतेरा अपनी ओर आकृष्ट करना चाहा, किंद्र मधु आगे बहने से हिचकता रहा । माछती के प्रेमानुरोध के उत्तर में उसने कहा भी कि एक तो वे दोनों एक ही गुड के शिष्य हैं, दसरे वह राजकुमारी है और स्वतः वह मंत्री-पुत्र है, इसकिये दोनों का प्रेम-संबंध उचित न होगा। इसके अनंतर मधु ने वहाँ पढ़ना छोड़ दिया। अब वह रामसरोवर बाकर गुलेल खेलने छगा। मालती भी खेलने के बहाने संक्षियों के साथ राम-सरोवर आने छगी। मालती की एक अंतरंग सखी बैतमाल थी, जो ब्राह्मण-कन्या थी। अपने प्रणय-व्यापार में उसने जैतमाल की सहायता चाही। जैतमाल कुछ सिखयों को लेकर मधु के पास गई और उससे उसके पूर्व-बन्म की कथा कहने स्मी। उसने कहा कि शंकर ने जब काम को भस्म किया तो उसकी राख से पाटिल (मालती) और भ्रमर ( मधु ) उत्पन्न हुए । पास में एक सेवती का बृक्ष था, उसी से जैतमाल का अवतार हुआ । एक बार हेमंत के तुपारपात के कारण पाटलि जल गई। सेवती ने किसी प्रकार उसकी सेवा-गुअूपा करके उसे पुनर्जीवित किया। तब तक निष्ठुर मधुकर उद्दकर कहीं अन्यत्र जा बुका था। पाटिल ने उसके विरह में प्राण त्याग दिए । अब वही भ्रमर और पाटिल पुनः मधु और मालती के रूप में अवतरित हुए हैं, इसलिये दोनों का विवाह होना चाहिए। जैतमाल के आप्रह से मधु मान गया और जैतमाल ने दोनों का विवाह करा दिया।

रामसरोवर के पास की बाटिका में नव दंपित रहने छमे। वहाँ एक माली था, बो छिप छिपकर दोनों के प्रेम-व्यवहार देखा करता था। उसने राबा की यह सब समाचार सुनाया। राजा ने महल में बाकर राजी से सारी कथा कही और कहा कि दोनों को यथाशीघ्र मरवा डाछना हो ठीक होगा। यह सुनते ही राजी ने जुपचाप मधु और मालती के पास संदेश मेका कि वे दोनों देश छोड़कर अन्यत्र बले बायँ क्योंकि वहाँ रहने पर उनके प्राणों का मय है। मालती इससे सहमत हुई, किंतु मधु को अपनी गुलेछ पर विश्वास था; उसने वहाँ से हटना आवश्यक नहीं समझा। राजा ने दोनों को मारने के छिये पायक मेजे। मधु ने अपनी गुलेछ से मार-मारकर उन्हें विचित्तित कर दिया। बूसरी बार राजा ने एक हजार सवार मेजे। इस बार भी उसकी गुलेछ की मार से सारी सेना हार गई। तीसरी बार राजा ने पाँच हजार सैनिक मेजे। यह जानकर जैतमाछ ने मधु को अपने भ्रमर-खुछ का विस्तार करने का परामर्श दिया। मधु ने तदनुसार किया। इसी समय राजा की सेना

ने मह पर चवाई की । जैतमस्य में वह भूमर-तेना राजा की तेना के विरुद्ध चला दी । भूमर राका के सैनिकों से चिमट मए और राजा की वह सेना भी हारकर भाग निकली। चौथी बार राजा ने स्वतः सुद्ध-क्षेत्र में बाने का निश्चक किया । उसने दस हजार घुड्सवारों तथा पाँच हजार द्रावियों की सेना तैयार की और आक्रयण कर दिया। इस बार सारी सेना सनाइ से मुसल्बित थी, इस कारण अमर उसको विचलित न कर पाए । किंतु मधु हाथियीं पर अपनी मुलेक से प्रहार करने छगा । इधर जैतमाल के परामर्श पर मालती ने केशव का स्मरण किया और केशव ने उसकी प्रार्थना पर दो दीर्घाकार भारंड पक्षी मेज दिए । शिव ने भी कृपा करके एक सिंह भेज दिया। इन सबके समिमिलत प्रहार से राजा की सेना इस बार भी माग निकली । राजा ने अपने को असहाय पाकर अंत में अपने विश्वस्त मंत्री तारण-साह को बुलाया। तारण ने भार दों को हिर की दुइाई तथा सिंह को शिव-गौरी की दुहाई देकर रोक दिया। तब शक्ति ने तारण की प्रार्थना सनी : वह बोल उठी-"राजा, तुमने मधु को विशक-कुल में जन्म लेने के कारण विशक ही समझ लिया है, सी तुम्हारी भूल है। अविनाशी राम-कृष्ण ने भी गोप-वंश में अवतार लिया थां। इसी प्रकार मधु भी देवांश है और मधु, मास्ती तथा जैतमार तीनों अभिन्न हैं।" राजा ने क्षमा माँगी। उसने तीनों को नगर में लाकर मध के साथ माळती तथा जैतमाल का विवाह कर दिया। विवाह के अनंतर राजा ने मध से, उसको राजपाट देकर अपने विरक्त होने की आकांक्षा प्रकट की । इसपर मधु ने उसे बताया कि उसे राजपाट से कोई प्रयोजन नहीं है-वह तो काम का अवतार है, और ये तीनों काम की विभिन्न कलाएँ हैं। वह राजपाट ग्रहण नहीं करेगा। यहाँ पर मधु काम-निरूपण करता है और कथा समाप्त होती है।

नुसरती और मंभन की कथाओं से इस कथा की तुलना करने पर ज्ञात होगा कि उन दोनों के साथ इसका कोई संबंध नहीं है और यह एक सर्वथा भिन्न कथा है। और उपर्युक्त केवल मुख्य कथा है; इसके साथ दर्जनों साक्षी-कथाएँ भी स्थान-स्थान पर विभिन्न कथनों को उदाहरत करने के लिये दी हुई हैं, क्रिंतु इन साक्षी-कथाओं में से भी कोई उक्त दोनों के ज्ञात अंशों में नहीं पाई जातीं। अतः यह प्रकट है कि प्रस्तुत कथा उक्त दोनों से एक नितांत स्वतंत्र कृति है।

प्रभ यह हो सकता है कि प्रस्तुत कृति का रचना-काल क्या है। इसमें रचना-तिथि का उल्लेख नहीं किया गया है, और न किसी ऐसे व्यक्ति अथवा ऐसी घटना का ही बल्लेख किया गया है कि उससे इसके रचना-काल के निर्धारण में सहायता मिक्र सके। कुछ चम्य शंथों में मधु-मासती की प्रेम - कथा के संकेत अवक्य मिसते हैं। मिसक मुहम्बद जायसी के पद्मायत (सं० १५९७) में आता है—

साथा कुँवर मनोहर जोगू। मधु माछति कहँ कीन्ह वियोग्। व बनारसीदास जैन की आत्मकथा 'अर्द्धकथा' में सं० १६६० की घटनाओं का उल्लेख बहाँ होता है, वहाँ मिलता है—

न्तव घर में बैठे रहें, बाहिं न हाट बजार।
मधुमालति मिरगावति, पोथी दोइ उदार।।
ते बाँचिं रजनी समै, आविहें नर दस बीस।
गावैं अरु बातें करहिं, नित उठि देहिं असीस।।

दुखहरनदास की 'पुहुपावती' (सं० १७२६ ) में आता है-

भई बार दूती अकुळानी।

गई जहाँ पुहुपावित रही। के जोहार बिनती अस कही। ऐ पुहुपावित भई बिद बेरा। माइ तुम्हारि करिह सर फेरा। जी नहाइ आविह एहि ठाई। होइ बात मधु मास्रति नाई। अका लेइ चलहु अब गेहा। मिलिही बहुरि भयी जो नेहा।

इस प्रसंग में यह जान लेना त्रावस्थक होगा कि मंगन की रचना का समय ९५२ हि० (सं० १६०२ है), ब्रोर नुसरती की रचना का समय १०६८ हि० (सं० १७१४)। १°

आयसी मंमन और नुसरती की रचनाओं की ओर संकेत नहीं कर सकते थे— यह बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वे दोनों पूर्ववर्ती थे। किंतु उन्होंने चतु-भूजदास की 'मधुमालती' का भी उल्लेख नहीं किया है, यह इससे प्रकट है कि चतुर्भु जदास की रचना के नायक-नायिका कथा भर में कहीं वियुक्त विशेत नहीं हैं, और न नायक कहीं भी योग-साधना करता है।

६ — 'बायसी-ग्रंथावस्त्री' ( प्रस्तुत लेखक द्वारा संपादित ), पृ० २७६

७-- 'अर्द्ध कथा', दो० ३३५-३६

८---पुहुपावली ( ना॰ प्र॰ स॰ की प्रति ), पत्रा १२९

९--डा॰ कुलश्रेष्ठ, हिंवी प्रेमास्यानक कान्य, ए॰ ३६

१०-श्री रामबाब सक्सेना, हिंद्री ऑब उर्द छिट्रेचर, पु॰ ४०

बनारसीहास जैन ने चतुर्भुजदास की रचना का उल्लेख किया है वा इसी नाम की किसी श्रन्य रचना का, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनके उल्लेख में कथा-संबंधी कोई ऐसे विस्तार नहीं हैं जिनसे इस संबंध में कोई निश्चित परिणाम निकाला जा सके।

दुखहरतदास ने कदांचित मंभन की रचना की ओर संकेत किया है, और चतुर्भुजदास की रचना की ओर संकेत नहीं किया है, क्योंकि माता से जिस प्रकार का भय पुहुपावती को मधु-मालती की कथा की ओर संकेत करके दिलाया गया है उस प्रकार का भय मंभन की कथा में ही उपस्थित हुआ है, चतुर्भुजदास की कथा में नहीं; उलटे मालती की माँ ने चतुर्भुजदास की कथा में उसकी सभी प्रकार से रक्षा की है, और मालती के पिता ने जब उसकी माँ की उपस्थित में मधु-मालती को मरवा डालने का संकल्प प्रकट किया तो माँ ने मालती को इसकी सूचना तत्काल भेजकर अन्यत्र चले जाने के लिये कहला दिया है।

फलतः, इन अन्य मंथों में पाए जानेवाले मयु-मालती संबंधी उल्लेखों से भी चतुर्भुजदास की रचना के समय पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता। चतुर्भुजदास की 'मधुमालती' की झात प्रतियों में सबसे प्राचीन सं० १७७७ की है। इसके पूर्व ही इसका रचना-काल होना चाहिए। दूसरी और यह बहुत प्राचीन रचना भी नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें ऐसे शब्दों का उल्लेखनीय मात्रा में प्रयोग हुन्ना है जो अपने तद्भव रूप में फारसी से आकर तत्कालीन लोकमाषा में प्रचलित हो गए थे। यह अवइय है कि इस रचना पर फारसी की उस समय की शैली का प्रभाव एकदम नहीं है जिसने हिंदी प्रेम-कथा-धारा को प्रभावित किया था। इन समस्त बातों पर सम्मिलित रूप से विचार करने पर रचना विक्रभीय सोलहवीं शताब्दी की झात होती है।

इस दृष्टि से हिंदी के प्रेम-कथा-साहित्य में इस रचना का एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। किंदु अब तक यह रचना हिंदी में अप्रकाशित है। इसके दो गुजराती संस्करणों का पता लग सका है, '' किंदु वे अब सर्वथा अप्राप्य हैं। इस प्रंथ की प्रतियाँ बहुतायत से मिलती हैं, किंदु उनकी छंद-संख्याओं में बड़ा वैषम्य है, विभिन्न प्रतियों में छंद-संख्या ८५१ से लेकर २००४ तक मिलती है। ऐसी दशा में इस प्रंथ के वैक्षानिक पाठ-निर्धारण की आवश्यकता प्रकट है।

११-(१) छल्लू भाई करमचंद का प्रेस, अहमदाबाद।

<sup>(</sup>२) सखाराम माखिक सेठ, वारकोट मारकेट, बंबई।

## कतिपय राजकीय पत्र

#### [ श्री केसरीवारायण ग्रुक्छ ]

लंदन के पुस्तकालयों में हिंदी के हस्तिलिखित मंथों का श्रवलोकन करते हुए लेखक को स्वर्गीय कर्नल टाड के संमह में कुछ राजकीय पत्र देखने को मिले, जो साहित्यिक तथा सांस्कृतिक दोनों दृष्टियों से झत्यंत महत्त्वपूर्ण प्रतीत हुए। यहाँ उन्हीं का संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है।

पत्र-लेखन की अपनी कला होती है। अन्य साहित्यिक रूप या प्रकार की आपेक्षित पत्रों का महत्त्व इसिलये अधिक होता है कि उनमें भावना की अधिव्यक्ति बहुत कुछ अकृतिम रूप में होती है, और उनमें एक प्रकार की विश्वसनीयता होती है कि इनपर सर्वसाधारण की दृष्टि न पड़ेगी। पत्रों की अपनी शैली भी होती है और लिखनेवाले तथा पानेवाले की सामाजिक स्थिति के अनुरूप उनमें अनुनय-विनय तथा शालीनता भी होती है। तत्कालीन गद्य की स्थिति और भाषा के रूपान्सक विकास के अध्ययन की दृष्टि से भी इनका महत्त्व है, मध्ययुगीन संस्कृति की मलक इन पत्रों में सुरक्षित है।

कर्नल टाड के संग्रह में प्राप्त पत्रों की संख्या ८६ है। इन पत्रों को 'राजकीय' शिर्षक इसलिये दिया गया है कि या तो ये राजाओं के पत्र हैं या राजाओं को लिखे गए पत्र हैं। इनका समय भी अलग-अलग है। इनमें सवाई जयसिंह, जगतसिंह, संप्रामसिंह, जनको जी सिंधिया तथा साहू जी आदि के पत्र मुख्य हैं। इनमें से अधिकांश पत्र राजस्थानी में हैं।

## [ 8 ]

सबसे पुराना पत्र सं० १७९५ (सन् १७३८) का है। इसे सबाई राजा जयिंद्र ने महाराखा संप्रामसिंह के नाम भेजा था। उदयपुर का राखा वंश कितनी प्रतिष्ठा के साथ देखा जाता था, इसका संकेत भी मिलता है। जयसिंह संप्रामखिंह को 'हिंद्रस्थान में सर्वोपरि' कहकर संबोधित करता है— सिध श्री, महाराजाधिराज महाराजा श्री संग्रामिंह जी जोग्य लिपंत राजा सवाई जयसिंह केन मुजरो अववारजो जेंठा का समाचार मला छै आपका सदा मला चाहीजे अप्रंच आप बढ़ा छो हिंदुस्थान मैं सिर छो अठां का न्योहार में कही जात जुदायगी न छै अठें चोड़ा राजपूत छै सो आपका काम ने छै, ई तरफ का कामकाज होय सो हमेंसें लिखावता रहोला ओर राजा वषतिथिय जी वा फोज महां की आणंद सिंघ रायसिंघ ऊपर गई छी सो हिरदे नारायण तो आप मिल्यो अर आणंदिसंघ रायसिंह की ई भाँति ठहरी ये तो दोनुं उदेपुर भी दिवाण की इजूर रहवो करें कंही ठै जाय नहीं अर ईडर का परगना का जो गांव श्री दिवाण की शफ छै सो तो श्री दिवाण के रहे अर कसवो ईडर वा ओर गांव अणंदिसंह रायसिंघ ने दोजे सो अब अगंद सिंघ रायसिंघ श्री दिवाण की हजुर आवे छै सो यो की सिवाय तस लै फुरमावेला अर नीसां ले इजुर रायेला अर ईडर की गाम आप की हद की तफ की सनद कर दे वाको मुसदानें हुकुम फरमावेला ओर कागद समाचार लिखावता रहोला मि० भादवा वदी २३ सं० १७९५।

इस पत्र में बर्णविन्यास की अव्यवस्था प्रत्यक्ष है। एक ही शब्द कई प्रकार से लिखा गया है—दिवाण, दीवाण; हजूर, हजुर; तरफ, त्रफ; आणंद, आणंद। अ के उपर ऐ की मात्रा लगाई है। 'ने' विभक्ति विह भी गुजराती के समान कर्म के लिये प्रयुक्त हुआ है। ख के लिये प का प्रयोग प्रत्यक्ष ही है। यह मेवाड़ी बोली का अच्छा उदाहरण है। अधिकरण में 'ऊपरे' के लिये 'ऊपर' का प्रयोग हुआ है। निश्चयवाचक सर्वनाम के विकारी रूप में 'ई' प्रयुक्त है। मध्यमपुरुष बहुवचन में 'छा' और प्रथमपुरुष एकवचन तथा बहुवचन में 'छै' है। 'राषेला', 'रहोला', 'फरमावेला' में 'ला' भविष्यत्काल के प्रत्यय 'लो' का पुंलिंग एकवचन का रूप है जो जोधपुर, पूर्व मारवाड़ और मेवाड़ में सामान्य रूप से प्रचलित है। अपभंश के 'इज्जइ' प्रत्यय का विकसित रूप ही 'वीजे' में प्रत्यक्ष है, जो आदरसूचक है। 'मुजरो', 'हह', 'कागद' आदि विदेशी शब्दों का राजकाज के संबंध से ही समावेश हुआ है। 'कागद समाचार' 'चिट्ठी-पत्री' की तरह मुहाबरे के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इस पत्र में सवाई राजा जयसिंघ सममौता करते प्रतीत हो रहे हैं।

[ २ ]

दूसरे पत्र की केसल - तिथि आषाढ़ बदी ४ सं० १८१६ है और इसका विकय चुनोती एवं धमकी है। बाकी का दुपया और बारूद और सीसा भेजने की माँग की गई है। ऐसा न करने पर राजा की सवारी पहले उसी स्थल पर पहुँचेगी भीर मुल्क स्वाक हो जायगा । एक भेजनेकाले भी मस्हारराव होस्कर हैं और पानेवाले जसवंतराव पंचोली—

सिय श्री सर्वोपमा बोग पंचोकी श्री बर्तीत दाव वी बोग श्री मस्हार राव हुककर केन श्री--वाचवो अठारा समाप्तार भछा है राक्या मका चाहजै अपंच सिरकार में दाव और सीता रो जरूरो पणी छै वो देवता कागद करूर वहीया प्रचीस दाव और सीशो वहीया जलबह जुर मेबोगा और मामस्त्ररा स्पीया किरकार का बाकी छै सो खिता व्याव सुणां सबीस कराव मेबोगा दीस हुवाँ हमारी असवारी पहलां उनी ही घरती में आय मुक्क वाक बराबर हो बासी पहलां ही सख्क हुवाँ भकी छै नीका बाणों सो करो दाव सीसा बकद रवाने करोगा मिती आसो बदी ४ संबत १८१६।

इसमें 'केन' का संबंधकारक के विद्व-कर में प्रयोग द्रहन्य है। भाषा अधिक गठी हुई, फारसी के राब्दों का प्रयोग अधिक है। इस पत्र में पिरेचमी राजस्थानी या मारवाड़ी का रूप स्पष्ट है। इसमें संबंधकारक के प्रत्यय 'रा रो रे दे' का प्रयोग हुआ है। अधिकरण के विद्व के रूप में में 'का प्रयोग हुआ है, किंतु प्रचित्तव बोली में 'मा' 'मायें' का प्रयोग होता है। 'में' को अज का प्रभाव कहा जा सकता है। अबिध्यल् काल के मध्यमपुरुष बहुवचन के 'ओगा' का प्रयोग 'भेजोगा', 'करोगा' आदि में द्रष्टव्य है। भविष्यत् काल में प्रयुक्त 'जासी' मेवाड़ी या पूर्वी राजस्थानी का रूप है, किंतु बोलियों के रूप एक दूसरे में घुल-मिल जाते हैं। आदरार्थक रूप पहले पत्र में 'चाहाजें' है, किंतु इसमें 'चाहजें' है। बारूद या 'वारु' और सीसा युद्ध के उपकरण हैं जिनकी माँग की गई है।

#### [ 3 ]

तीसरे पत्र में राजा उमेदसिंघ का उनके खुट्रपाट करने पर शासन किया गया है। पत्र जनको जी सिंधिया की श्रोर से चैत्र सुदी ११ सं० १८१७ को खिसा गया है—

सिध श्री राज श्री राजा उमेद सिंध जी जोग कियावता राज श्री खूबेदार जनकु जी तिंध्या केन श्री बांच्या अठारा समान्तार मळा छै तुम्हारा समान्तार मळा जाहीजै अग्रंच तुमेन वेड जमाकर ज्याअपुर मारचा छूटा ओर पहाडिंध कूँ जी सै मारचा गोत धाव कीया उनका कवीळा बेटा बेटी कैद कर छाये सो ये काम आज ताई किसी ने कीया नहीं सो तुमने कीया और श्री जी की बिना मरजी ये काम कीया है आमें हम जद हा खायें थे तद तुमने कामद कर दीया या विना मरजी श्री जी की कोई काम कहाँ मा नहीं तद लगा तुमने मेवाइ

के गाम मन्दे में सो भी की को पास गुमार माफ कराया या उस उपांत के काम कीया सो सछाह का नहीं कीया देखतां कागद के पुमाण सिंग का कज़ीका बैटा केटी पकड़े हैं उनकी छोड़ दीजी ज्याजपुर का मारु त्यूट छाये सो भी दीवाण ही मजर कराया इसमै तुम्हाहा साम धर्म रहता है इस बात का को भाट धार्व सी कारण नहीं छिपे माफक नहीं करोगे तो ओखमीं पाबोगे ज्यादा क्या छिपे मिती चैद सुद ११ संवत १८१७ ।

इस पत्र की भाषा खड़ी बोली के अधिक निकट है। कियापद तथा अन्य रूप भी राजस्थानी के चिहों से अपेक्षाकृत मुक्त हैं। 'ने' का प्रयोग यहाँ कर्ता कारक के विभक्ति-चिह्न के रूप में हुआ है। राजस्थानी में 'ने' का प्रयोग कमें तथा संबंध के लिये होता है। कर्ता कारक में 'ने' का प्रयोग उसे खड़ी बोली के निकट लाता है। 'ने', 'ने' आदि इसके अञ्यवस्थित रूप की ओर संकेत करते हैं, जो भाषा में उस समय तक रहता है जब तक कि उसके। कोई टकसाली साहित्यिक रूप हैरियर नहीं हो जाता। भाषा मुहाविरेदार, जलती हुई और सहाक्त है। 'ओंलभो' उपालंग का इतिहास बता रहा है। आजकल के अंगरेजी के राज्य 'जिनोसाइड' (Genocide) की तरह 'गोलधात' शब्द कुटुंक कशीला के नाश के लिये प्रयुक्त हुआ है।

## [8]

एक पत्र संवत् १८७५ का प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमें राजकीय मर्यादा एवं शिष्टाचार का पूरा-पूरा ध्यान रखा गया है। पत्र उदयपुर के राणा को लिखा गया है। खेखक मुंशी हिमतराय हैं। संबोधन-शैली दर्शनीय है—

तिथ श्री श्री १०८ श्री श्री श्री श्रानदाता जी एकछिंग अवतार हजूर सुं देवगढ़ सूं पानाबाद चाकर मुनसी हिमतराय को कुरनस बनाय धरती हाय छगाय मुजरो अरज माक्षम होवे राज अठारा समाचार श्री (.....) जी रा प्रताप करे मला छै श्री जी रा पान पान केसर करत्री गंगाजल औरोग्य वाका घणा जतन रपानारों हुकम होने राज पानाबादा ऊपर खदा सुम निजर करमावे ती सुं विशेष करमावारा हुकम होती राज अप्रंच श्री अनदाता जी सलामत कानाबादा महासुद २ बुधरे दिन देवगढ़ पुहनो अर महासुद ३ गुढ़ रे दिन रावत जी गोकुळदास सुं मिस्यो श्री दरवाररो पास दसकतारों हुको यो सो दियो रावत जी सोकुळदास जी कहब छाना सौ महारी तो श्री पांवदारा हुकम री बात है पण महारी सरीर भी ओ बाई पूरों बाहक आहाम हुवो नहीं छै अर उचार वालां देवाके बावालारों भी एक ही राह बभी नहीं छै तीसुं हुदे भी श्री दरवार हजूर वा महारा कामै ती उठे है, जगा ने

सारों सक्त्य समझ्यार किन मेलां हां सो भी दरनार हुन्द्र कारा समझ्यार समझ्य अपन कर देशी सो भी पांचदारी मरजी होती का हुन्म करती जागी मामक हाजर को सीस अकारा सक्त्य समाचार रावत जी भी गोकलदास जी मी हांकर हैगा अर पानाजाद भी करे राज पानाजाद तो रावंत जी भी गोकलदास जी मुं कही सो भी दरवार रो हुन्म के सो आपरे पघारचा की मरजी होने जद तो बारें मेरो करावजे अर नहीं पघारचा की मरजी होने तो मने सीब दीजे हूँ घण्याती रे पाछो जाऊँ जद रावत जी कहवा कागा सो ये पाँच दिन चौरा रहो तो गहें भी दरवार हज़र अरज लियां का चामहारे कामे ती है जागा है लारों सक्त्य लियां सो भी अनदाता जी हज़र माक्रम करती सो भी पांचदारी मरजी होसी अर हुन्म करती जणी मापक हाजर छां तीं अनदाता जी रो पाछो जाव अगा हलकारां री कार भावेगों ती मापक रावत जी करेगा राज रावत जी तो भी पांचदारों हुन्म माथा जगर रावें छै राज अर श्री अनदाता जी रो हुन्म मरजी होने जणी मापक आवेगा ती मापक पानाजाद करे राज सुम निजर फरमाव पानाजाद ऊ र परवानो हनायत होसी राज सबंत १८७५ महासुद ४ सुक ।

राजकीय शिष्टाचार का इस प्रार्थनायत्र में पूरा-पूरा पालन हुआ है। लेखक अपने को करावर 'वानाजाद' अर्थाल घर का गुलाम कहता है और कोनिश बजाकर श्री दरवार के 'हुकम' को मस्तक के ऊपर रखता है। इस पत्र में पश्चिमी और पूर्वी राजस्थानी का मेल है। संबंधवाचक चिह्न 'रा', 'रो' आदि पश्चिमी राजस्थानी के हैं, 'करसी', 'होसी' आदि किया के रूप पूर्वी राजस्थानी या मेवाड़ी के हैं। इसी के समकक्ष 'ह्रैगा', 'आवैगो' आदि रूप पश्चिमी राजस्थानी या मारवाड़ी के हैं। कियार्थक रूप 'नो' का विकारी रूप 'वा' होता है, जैसे पधारवा', 'कहवा आदि'। अजमावा में क्रियार्थक में 'बो' रूप मिलता है।

इन्हीं पत्रों में एक सांत्वना-पत्र है जो सब्दी बोली में है और संबत् १७९४ का है। पत्र संक्षिप्त है और क्वांचित् अपूर्ण है। राणा अमरसिंह की माता के निधन पर निसान शाहजादा अजीसुरीन द्वारा यह पत्र किस्ता गया है। इसे सीन जगह किस्ता गया है और पत्र की तीन प्रतिक्षिपियों में कुछ बटावदी है—

पहली प्रतिसिध

राना अमर लिंघ जी कों माख्य होने दुम्हारी भरण दासव पुहची दुम्हारी मा की पनर सुन जी दिख्मीर दुआ पुदा सुं क्या कारा हमारी स्कासती जाही राजा राजिए के दुम्हारी अर्जे कही दुम हमारे हो पाने जाना सुनो हमारी भंदसी जनाय खानो दुसारे वर्डी की नहीं ठोर तुमें दी बायेगी वंदगी बनाय कावने का वयत यही है ओर इकीकत तुमारे आद-मियों की जुनानी जाहिर होयगी हमें अपनी आद मैं जानो ।

## रूसरी प्रतिकिपि

॥ भी ॥

महाराना भी की मालूम होते अरबदास्त पहुची इक्षीकत मालूम हुई तुमै अपना बानते हैं दुमारे काम पर इकरत की विवसत मै अरब कर मछी माँति सुरत दीजो की हमारी तरफ से बात्र बमा राषीयो और इक्षीकत राजपूतां की भागमछ उक्षीछ की जुबानी मालुम होवेंगी हमें सदा अपनी याद मैं जानीयो।

#### तीसरी प्रतिलिपि

॥ श्री ॥

महाराना जी की मालुम हानै तुम्हारी भरजदास्त पुहची हकीकत मालुम हुई राजपूतां काम भली भाँति कर आया है उकीलों की जुवानी मालुम होवैगी हमें सदा अपनी याद जानीयो।

ऐसा प्रतीत होता है कि किसी कारण प्रतिलिपिकार पूरा पत्र नहीं लिख सका, क्सने तीन बार बेच्टा कर पत्र को अधूरा छोड़ दिया। किर भी पत्र की भाषा सुष्टु और बलती हुई घरेलू बोली का पुट लिए है। खड़ी बोली का रूप स्पष्ट है।

### [ 4 ]

अब एक पत्र छत्रपति साहु जी का उद्भृत किया जा रहा है, जो महाराज जगतसिंह को लिखा गया है। पत्र संस्कृत में है और लेखन-तिथि अज्ञात है। संस्कृत में लिखे जानेवाले पत्रों का इससे अच्छा परिचय प्राप्त होता है। दीर्घ-स मास-बहुल शैली दर्शनीय है—

स्विति श्री मत्सकलामस्वर्यनिकर यशर कर करणकर परमेश्वर सतूर प्रवर क्षित्रय कुल रत्नाकर पीयूष करेषु सराजि रिव जितोदार रिपुवधू नयन नीर पूर सागर संभूत यसो रमा साममंदिरेषु शौमोंदार्यादि समस्त सद्गुण प्रवर मुखरित भूमुर मुनिवर कामदेंदु हुमेषु श्री मन्महाराज साहु छत्रपति तृपतीनामानंदोवंतोदय निरूपकोर्य पत्र दूत राम वंत्य श्री कृपया तत्रत्य सतंत वितत मेघमान मासास्महे प्रतिक्षणं स्वीया रिखल्बत लेखनात्ममोदो विषेयः उत्यस्याण श्री मंदित प्रधानेषु श्री मदिचयंक माञ्चापंत्र सादर कृतमस्ति तेपि तत्रानंतरायतरा मविष्यन्ति राज श्री उदयसिंह राजत विवंय उतेष्ठि।वित आरम्य तथा तथैव सु प्रसादोधिकतरो नित्यंमिथो अनपायिनी प्रीतिरिधिकतरा विकात मित्रकं पछ वितेन ।

इसमें कोई संबंद नहीं कि इन पत्रों के समान अन्य बहुत-से पत्र देश के कोने-कोने में छिपे बड़े होंगे, जिसमें विषयों की निमता होगी। इनका संग्रह और अध्ययन मापा, भाष तथा शैकी सभी दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है।

# हिंदी और अंबेजी

### [ भी चार्सं नेविवर ]

हिंदी माथा के विकास का विषय लेकर लोग वहुत-कुछ लिख चुके हैं और लिखते भी रहते हैं। प्रत्येक पत्रिका के प्रत्येक अंक में इस विषय पर कोई न कीई लेख इसारे सम्मुख उपस्थित रहता हैं: जैसे—राष्ट्रभाषा हिंदी, साहित्यिक भाषा हिंदी, हिंदी की आवश्यकताएँ इत्यादि। यहाँ तक कि इस विषय का एक स्वतंत्र साहित्य बन गया है। इसे अधिक बढ़ाने के लिये मेरे पास एक ही बहाना है कि मेरे ध्यान में एक महत्त्वपूर्ण बात है जिसको हिंदी के साहित्यिक या तो भूल जाते हैं या जिसपर विचार करते समय वे अम में पढ़ जाते हैं। वह बात है—हिंदी-लेखकों पर अंग्रेजी के अध्ययन का प्रभाव।

भारत में हिंदी और बंगेजी गद्य का प्रादुर्भाव और विकास कैसे हुआ, यह सब लोग जानते हैं और यहाँ इसकी रामकहानी सुनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्नीसवीं राती के आरंभ से पहले हिंदी गद्य बहुत कम लिखा जाता था। उस के बाद यूरोपीय सभ्यता के आक्रमण के कारण भारत में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के गद्य का प्रयोग होने लगा और समय के साथ-साथ दोनों का विकास होता रहा। दुर्भाग्यवश शासन और शिक्षा के क्षेत्रों में अंग्रेजी का प्रयोग बदता गया और इस कारण हिंदी की उन्तित और विकास में भयंकर वाधा पढ़ी। हम जानते हैं कि आज भारत में हिंदी का प्रयोग अधिकाधिक बदता जा रहा है, जिसे हम हिंदी का सौभाग्य समभन्ने हैं। निस्संदेह हिंदी का एकाएक विकास असंभव है। हम कठिनाइ यों से अवगत हैं और उनको दूर करने के लिये बहुत से उपाय सुन चुके हैं। हिंदी के इस विकास पर भारत में बंग्ने जी के अध्ययन का प्रभाव मेरे इस केस का विषय है।

हिंदी जिसनी अधिक और अंग्रेजी जिसनी कम काम में स्पूर्व जासगी, उसनी ही शीव्रता से हिंदी का विकास होगा। हिंदी का प्रयोग जिसने विस्तार के साथ हो सके, होना वाहिए। शिक्षा का माध्यम किसी सार पर अंग्रेजी नहीं रहना वाहिए।

पाठ्य पुस्तकों स्रोर राज्यावली की भी कुछ न्यनता है जिसको हमें पूरा करना होगा । वे सब साधारण वातें हैं जिनको हिंवी के सब प्रेमी मानते हैं। तिसपर भी मारतीय विद्वान और साहित्यक लोग अंग्रेजी को अपनी खाती से लगाए हुए हैं। उन्हें विशेष गर्व है कि हम दो-भाषा-भाषी--दो क्या, अनेक-भाषा-भाषी हैं। यद्यपि वे अधिकतर हिंदी में लिखते हैं, तो भी अंग्रेजी अधिक पढते हैं। हिंदी भाषा और शैली ने बांग्रेजी भाषा और रीली का कितना अनुसरण किया है, यहाँ मेरा इससे कोई प्रबोजन नहीं। वह तो परानी जात है। यहाँ तो मेरा प्रयोजन हिंदी लेखकों की केवल इसी घारणा से है कि डिंदी लिखने के लिये बांग्रजी का अध्ययन उपयोगी ही नहीं, अनिवार्व है। क्या स्वराज्य-प्राप्ति के पश्चात वे अंग्रेजी को छोड़ कर हिंदी पर श्राधिक ध्यान देने लगे हैं ? नहीं, विलक्त इसके प्रतिकृत उनमें नए उत्साह के साथ कर कोर भाषाओं का अध्ययन करने की प्रवृति बढ़ती जा रही है। वे फ्रांसीसी और हसी साहित्य के रंगमहतों में विद्यार करते हैं और वेचारी हिंदी उपेक्ष सह-कर अपनी कुटी में पड़ी रहती है। अंगेजी, फांसीसी और रूसी भाषाओं के विशेषक भारत में अवश्य होने चाहिएँ, किंतु हिंदी लेखकों की यह धारणा कि विदेशी भाषा सीलते से अपनी मापा पर उनका अच्छा अधिकार जम जायगा, कैसी विचित्र है। श्री रामचंद्र वर्मा का भी ऐसा विचार है-"जो लोग अञ्झे लेखक बनना चाहते हों. उन्हें इपनी भाषा के अतिरिक्त कुछ अन्य भाषाओं का भी ज्ञान अवश्य प्राप्त करना चाहिए ... और जहाँ तक हो सके, अधिक से अधिक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए" ('अच्छी हिंदी', छठा संस्करण, पृ० २६)। श्रद्धेय वर्मा जी जैसे प्रमाता कोशकार और हिंदी के सेवक को, जिनके श्रेष्ठ कोश के सहारे में यह लिख रहा हूँ, मैं आदर का पात्र समम्भता हूँ। तो भी मुक्ते कहना पड़ेगा कि उनका यह कहना मुक्ते विलकुल असंगत जँचता है। शायद उन्होंने कहीं देखा होगा कि अच्छी बंग्रेजी सिखने के लिये लैटिन सीखना बाववयक है। वह पुराना विचार है, और उसमें क्रब्र सत्य भी है, तो समरण रिक्षण कि अंग्रेजी और लैटिन का संबंध क्रुत ही धनिष्ठ है तथा इन भाषाओं की सांस्कृतिक भूमिका एक ही है। मारतवासियों को यदि ऐसी भाषा सीखनी हो तो संस्कृत सीखनी चाहिए । किंतु स्पष्ट है कि बहुत से लोग बर्मा जी से सहमत हैं और ऐसा विचार रखते हैं कि जितना श्रधिक वे अंगे जी। क्रांसीसी तथा रूसी का जन्मयन करेंगे जाना ही अधिक उनका हिंदी पर अधिकार होगा है मेरी समक्त में अन तक हिंदी में एक देशे प्रतिभाशाक्षी बेसक का उदय न हो, जिसे जंबे जी या किसी और विवेशी भाषा का कान न हो, तब तक हिंदी नय का वृश् विकास नहीं हो सकेगा। एक ही कया, जब ऐसे लेखकों की पूरी परंपरा होगी, तभी हिंदी भाषा की कवस्था संतोषजनक हो सकेगी। मैं भली गाँति जानला हूँ कि बांग जी माणा के सक्तें को मेरा यह कहना बैसा ही बुरा लगेगा जैसा तुलकी को मर्यादा-पुत्रवोत्तम पर आक्षेप। उनसे मैं उनकी इष्ट देवी अंगेजी का अपमान करने के लिये क्षमा माँगता हूँ।

यहाँ में यह रुपष्ट कर देना बाहता हैं कि मैं अंग्रेजी भाषा का निषेध कर रहा है, अंबेजी साहित्य का नहीं। अंबेजी साहित्य का अध्ययन हिंदी अंत्सादों के हारा किया जा सकता है, जैसा कि रूसी और फांसीसी साहित्यों का अध्यवन अंग्रेजी अनुवाहों के द्वारा होता है । सोम कहेंगे कि ऐसे अनुवाहों का अमान सा है, अत्यन इसकी पति के खिये हिंदी खेखकों को अंगे जी के बान की आवश्यकता है। हाँ, खत-कारक के लिये अंध्र जी का जाब अनिवार्य है, लेकिन अनुवादक और मौलिक लेखक एक ही मनुष्य क्या, एक ही प्रकार के मनुष्य भी नहीं होते । अनुवादक को रो-भाषा-भाषी होना चाहिए। उसका कर्तव्य है दो भाषाओं का मध्यवर्ती होकर उनका धार-स्परिक संबंध स्थापित करना। इसके प्रतिकृत मौतिक लेखक को अपनी एक ही भाषा में लीन हो जाना चाहिए, अपनी भाषा का निरंतर प्रयोग और समीक्षा करते-करते उसकी बारीकियों को पकड़ने की क्षमता प्राप्त करनी चाहिए। संसार के सर्व-श्रेष्ठ लेखकों ने सदा ऐसा ही किया है। अवश्य एकाध विख्यात लेखक विदेशी-प्राचा-वित्र हो कर ऋपवाद-स्वरूप हैं। लेकिन इस बात से यह मनमाना निष्कर्ष निकालना कि वे विदेशी भाषा के ज्ञान के कारण ही अच्छे लेखक थे, और इसलिये यह सोचता कि बाच्छा लेखक बनने के लिये विदेशी भाषा सीखना आवश्यक है, बिल्कल गलत है। अंश्रेजी के वो एक विख्यात लेखक कशल नाविक थे, किंतु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि श्रेष्ठ लेखक बनने का सुंदर उपाय समुद्री यात्रा करना है। निस्सेंदेह लेखक समुद्र की यात्रा और विदेशी भाषा के ज्ञान, दोनों से कुछ न कुछ सीख सकता है। यों तो संसार के इरएक अनुभव से लेखक सीख सकता है। गवह को भी आँगन में बाँध रखकर कुछ सीखा जा सकता है। किंतु ये सन वातें सेखनकता का मूल सिद्धांत नहीं है। सेखन-कला का मूल सिद्धांत है अपनी ही भाषा में पढ़ना सोचना और किसना, उसी में बीन होना।

सेरा विरोध है अंग्रेजी भाषा से, और इस विरोध का संबंध उन लोगों से है, को हिंदी भाषा में सीखिक रचनाएँ करने की आकांका रखते हैं। अब मैं इस विरोध का कारक विस्तार से बताड ँगा। में समभता हूँ कि महायुक्त, या वे मगुक्त जिनमें महायुक्त का बीज उपरिश्यत है, हरएक युग में उत्पन्न होते हैं। इन्न ऐसे बुग हैं जिन्हें हम महानता के युग
कह सकते हैं; जैसे, इंगलेंड में एलिजनेन का युग। इस किरोन महानता का कारण
मेरी समम में युग का नातानरण है। ममोनेज्ञानिकों तथा अन्य शास्त्रों के ज्ञाताओं
ने अभी तक यह नहीं नताया कि प्रथ्वी पर मानवीय प्रतिभा समकसमय पर लहर
के रूप में उमड़ आती है, और जन तक ऐसा न नताया जाय, हमें खनुमान करना
चाहिए कि महान् प्रतिभा के नीज हमेशा मूमिनल पर इधर-उधर निकार पड़े रहते
हैं और जन अनुकूल नातानरण स्नरूप यृष्टि और सूर्य का लामदायक प्रभाव इन
नीजों को पृष्ट कर देता है तन इनसे महापुरुष उत्पन्न होते हैं। यदि यह सच है तो
आज भारत के हिंदी-भाषाभाषियों में साहित्यिक महापुरुषों के नीज उपस्थित हैं।
जन नातानरण अनुकूल होगा तन इनकी प्रतिभा निकसित होगी। आप इन नातों
से अनुमान कर सकते हैं कि मेरी समभ में अब तक हिंदी का कोई आधुनिक लेखक
संसार भर के मान्य लेखक की पदनी प्राप्त करने योग्य नहीं हुआ।

मीलिक लेखक के वातावरण के दो पक्ष होते हैं—एक सांसारिक और दूसरा साहित्यक। पहला पक्ष है वह समाज जिसमें वह रहता है, तथा उस की भौतिक परिस्थितियाँ; दूसरा वह साहित्य है—वाहे वह लिखित हो या मीखिक—जो उसके मन को पुष्ट करता है। सांसारिक वातावरण अनुकूल अवस्य होना चाहिए, किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं कि लिखने के लिये जीवन आराम के साथ निवाहने का अवसर होना आवश्यक है। प्रायः संसार की विरस्थायी रचनाएँ ऐसी अवस्था के अभाव में ही उत्पन्न हुईं। मेरे विचार में आधुनिक भारत में लेखक के लिये सांसारिक वातावरण यदि रामराज्य जैसा नहीं है तो यह कोई विशेष बाधा नहीं है। मुझे आशा नहीं कि लेखकवर्ग मेरे विचार से सहमत होगा। पर लेखक न कभी संतुष्ट रहे और न कभी होंगे। और हाँ, शायद उन्हें कभी संतुष्ट होना भी नहीं बाहिए।

साहित्यक वाताबरता जबतक यथेष्ट पुष्ट न हो तब तक प्रौढ़ रचनाएँ उत्पन्न नहीं हो सकतीं। पढ़ते-पढ़ते हममें लिखने की आकांक्षा की पहली रेखा चमक उठती है और पढ़ते-पढ़ते हमारी केली का भी निर्माण होता जाता है। केली का कुछ भाग मौलिक होता है और कुछ अनुकृत। सभी कलाओं में अनुकरण की कुछ मान्ना होती है, या यों कहिए कि संसार के हरएक व्यवसाय और चेष्टा में अनुकरण उपस्थित है, महो ही हम अपनी मौलिकता के मोह में मन्त होकर उसके अस्तित का श्रांखन करणा चाहें। इसमें संदेह नहीं कि मौलिक तस्य शतुकृत शस्य से अधिक महस्यपूर्ण है।

अब देखिए, हिंदी लेखक का साहित्यक वातावरण क्या है और वह लेखक पर क्या प्रभाव डालता है। आधुनिक हिंदी साहित्य अस्प परिमाण का नहीं है और दिन-प्रति-दिन बदता चला जा रहा है। इतमा होने पर भी आधुनिक हिंदी साहित्य का अधिकांश भाग प्रौद नहीं है, और जो भाग प्रौद सा है, वह ऐसा प्रौद और परिमाणित नहीं है जिसको पढ़कर साहित्य के मर्मक भारतीय पाठक तम हो सकें। इस हेतु, तथा शिक्षा का माध्यम अनिवार्य हप से अंग्रेजी होने के कारण, वे लोग अंग्रेजी साहित्य को प्रहण कर अपनी साहित्यक भूख मिटाते हैं। अंग्रेजी साहित्य के अतिरिक्त कसी तथा फ्रांसीसी साहित्यों को भी अंग्रेजी अनुवादों के द्वारा पढ़ते हैं। ऐसा करके वे संसार के आधुनिक युग की सर्वश्रेष्ठ रचनाओं से परिचित हो गए। माल्य होता है कि उन्होंने इस संपर्क से बहुत लाभ उठाया है और अब भी वे इससे अलग होना नहीं चाहते।

आप कहेंगे कि यदि मैं मानता हूँ कि इससे लाभ हुआ तो किर मुझे आपित क्यों हैं ? मेरे विरोध के दो कारण हैं।

पहला कारण है, विदेशी भाषा सीखने का मामसिक परिभम। हिंदी भाषाभाषी के लिये बंगाली या संस्कृत भी सीखना कोई विशेष बात नहीं है, जैसे कि
अंत्रेजी-भाषाभाषी के लिये फांसीसी या छैटिन सीखना। किंतु किसी भारतीय के
लिए अंग्रेजी सीखना था किसी अंग्रेज के लिये भारतीय भाषा सीखना दूसरी बात
है। हम जानते हैं कि अंग्रेजी और हिंदी कोई चार सहस्र वर्ष पहले एक ही मूल
भाषा से उत्पन्न हुई, तो भी वे आज बिल्कुल भिन्म और असंबद्ध जान पक्ती
हैं। उनकी गठन और शब्दावली भिन्न हैं। उनकी संस्कृति, जलवाबु, धर्म तथा
इतिवृत्त स्वरूप भूमिकाएँ भी भिन्न हैं। इन कारणों से किसी भारतीय के सिथे
ज्ञान और निपुणता की उस सीमा तक अंग्रेजी सीखना जिस सीमा तक अधिकांश
पदे-जिस्ने भारतीय उसे सीसते हैं, परिश्रम मात्र ही नहीं, किंतु अपनी मानसिक शक्ति
पर एक मारी बोम लादना है। लोग यह समस्त्रमा बाहते हैं कि यही कटिन कार्य
पूरा करके उन्होंने अपने साहित्यक सामध्य को पृष्ठ कर लिया। येसा करके
उन्होंने अपना साहित्यक दृष्टकोण अवश्व विस्तृत कर किया, किंतु अंग्रेजी सीखमे

तथा उसी भाषा में विस्तार के साब पढ़ने के प्रयत्न का मूल्य है—वेचारी हिंदी में निर्माण-शक्ति के वास्तविक मौलिक प्रस्कोटन का श्रमाव ।

एक बात और है। जब किसी देश की भाषा का साहित्य पर्याप्त मात्रा में प्रोद न हो, तो बहुत संभव है कि प्रौद साहित्य से संपन्न विदेशी भाषा सीखकर और उसी से मुग्ध होकर लोग अपनी ही भाषा और साहित्य की उपेक्षा, यहाँ तक कि अवहेलना भी करें। ऐसा आचरण आधुनिक भारत में दिखाई देता है, पर उस-पर मैं जोर देना नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ मेरा प्रयोजन उन लोगों से है जो हिंदी से प्रेम रखते हैं और उसकी कुछ सेवा करना चाहते हैं, उन लोगों से नहीं जो हिंदी छोड़ कर अपनी भाषा अंग्रेजी मानते हैं।

अब मैं विरोध का दूसरा कारण वतलाता हूँ। हिंदी भाषाभाषी हिंदी का और अंग्रेजी-भाषाभाषी अंग्रेजी का जितना गहरा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उतना गहरा ज्ञान हिंदीभाषी अंभेजी का और अंभेजीभाषी हिंदी का नहीं प्राप्त कर सकते। में डांग्रेजी माषा सीखने में भारतीयों के आरचर्यजनक सामर्थ्य का तनिक भी निराहर नहीं करना चाहता। कदाचित ही मनुष्य जाति के इतिहास में किसी देश के इतने सोगों ने इतनी दर की विदेशी भाषा पर इतनी सफलता पाई हो जितनी खंघे जी पर भारतीयों ने प्राप्त की है। उनका अंग्रेजी का ज्ञान एक उद्देश्य छोडकर अन्य सब उददेश्यों के लिये यथेष्ट हैं। श्रीर वह उद्देश्य है, भाषा का सबसे उत्तम श्रर्थात साहित्यिक उद्देश्य । हाँ, इस प्रयोजन में भी उनका अंग्रेजी का ज्ञान बहुत-कुछ काम में आता है, पर सुझे स्पष्ट झात होता है कि उनका अंध्रेजी का ज्ञान कितना ही पर्याप्त क्यों न हो, वह अंग्रेजी भाषा की अधिकांश बारीकियों तक नहीं पहेंच सकता। साहित्यिक शैली की प्रीढ़ता और विभिन्नता तथा शब्दों के सुक्षम अर्थ एवं उनके प्रयोग में विवेचन-पूर्वक चुनाव-ये सब अंग्रेजी भाषा के परम शोभान्वित गता हैं। 'बॉर ऐंड पीस' ( War and Peace ) या मैडेम 'बॉबरी' ( Madame Bovary ) की टक्स का इमारा कोई उपन्यास शायद न हो, न हमारे साहित्य में कोई ऐसी कहानी है जो रूसी और फ्रांसीसी कहानियों का मुकाबला कर सके। किंत हमारी भाषा ऐसी विकसित और परिमार्जित भाषा है जिसके शब्दों में न केवल अर्थ है, और न केवल अर्थ की सूक्सता है, अपितु अर्थ के परे वे अनिश्चित भाव-प्रद गु.ख भी यथेष्ट मात्रा में हैं जिनको फ्रांसीसी में 'न्यूकांस' (Nuance) कहते हैं। और इमारे वहाँ ऐसे लेखक उत्पन्न होते आए हैं जिन्होंने इसी भाषा की बाँछरी पर परम अधिकार आप करके ऐसी तान सुनाई कि गोपियाँ क्या, सिम स्नोक अवाक् रह गए। भारतवासियों को इन्हीं (Hardy) के उपन्यास प्रायः अध्यक्षे लगते हैं। यदि किसी भारतवासी से पृष्ठिए कि उन उपन्यासों में कौन-कौन सी वालें विशेष कियकर हैं, तो उत्तर मिस्नेगा—कथा, देहाती जीवन के विश्व, वरित्र-चित्रण या हार्डी के दार्शनिक वियार। हार्डी की भाषा और शैली के विषय में वे मूक होते हैं, क्यों कि उनकी पहुँच वहाँ तक नहीं होती। किंदु हार्डी की भाषा और शैली ही शायद हार्डी की परम शोभा है और इसी से वह इंगलिंड का परम प्रवीण लेखक है, उपन्यासकार के रूप में उसका स्थान इससे कुछ नीचा माना जाता है। लेकिन भारतवासी विदेशी होने के कारण उसकी इस शोभा की परस नहीं कर सकते। शायद उपन्यासकार के गुणों और लेखक के गुणों में जो भेद होता है वह हिंदी-लेखकों को अब तक स्पष्ट रूप से नहीं सुका है। वे वड़ी चुस्ती के साथ उपन्यास-निर्माण करते चले जाते हैं और इसपर बहुत ध्यान देते हैं कि कथा, चरित्र-चित्रण, विचार इत्यादि कैसे होने चाहिएँ। किंतु उपन्यास के माध्यम अर्थात् भाषा पर वे एकाध दृष्टि डालकर ही छुट्टी पा लेते हैं। इंगलिंड में भाषा उपन्यास की सखी है, भारत में दासी।

श्रमेजी जैसी विकसित श्रीर परिमार्जित भाग का पर्याप्त गुख्पहण् श्रिमेकांश श्रमेज लोग भी नहीं कर सकते, जो अपने जन्म से ही इस भाषा को सीखते हैं, जो अपनी तोतली बोली में पहलेपहल इसका प्रयोग करते हैं, जो अपने पचपन भर इसकी श्रथसमभी बातें सुनते रहते हैं और जिनकी तथा अंभेजी भाषा की सांस्कृतिक श्रीर धार्मिक भूमिका एक ही है। कदाचित् वे भारतीय जिनका साहि-त्यक सामर्थ्य उत्तम श्रेणी का है और जो अपनी भाषा का त्याग करके अंभेजी में सन्मय रहते हैं, भारतीय होकर भी श्रमेजी भाषा का पर्याप्त गुण्पमहण्य कर सकते हैं। किंतु हिंदी लेखकों को विशेष गर्व इस बात का है कि वे दो-भाषामाषी या अनेक-भाषामाषी हैं और वे कोई बात हिंदी और अंभेजी दोनों भाषाओं में पढ़ और लिख सकते हैं। ऐसा वे कर सकते हैं, किंतु इसका कुछ मूल्य चुकाना पढ़ता है। वह मूल्य है—साहित्यिक गहराई का विनाश, भाषा की षारीकियों को पकड़ने की शक्ति का विनाश, हिंदी और श्रमेजी दोनों भाषाओं में।

दुर्भाग्यवश भारतीय श्रंप्रेजी का बड़ा सम्मान करते हैं, और आज भी इस सम्मान में कुछ भी कभी नहीं दिखाई देती। अंग्रेजी, शिक्षा का अनिवार्य माध्यम तो नहीं रह गई है, सेकिन पर्ने-लिखे भारतीय ग्रहाशयों के तिये वह सभी सक सायश्यक समभी जाती है। न केवल संगंजी का झान आवश्यक समभा जाता है, अपितु संगंजी विश्वविद्यालय की दिया भी माप्त हो तभी झान और समाज के केसास-शिखर पर स्थान मिस्रता है। अंभेजी नए ग्रुग का जनेज है, जिसके बिना सादमी का कोई आवर नहीं होता। जब तक भारतीय इसके मोह से न छूटेंगे, जब तक वे अपनी सांस्कृतिक स्वतंत्रता पर इतना गर्व न करेंगे जितना कि अपने राजनीतिक स्वराज्य पर, तब तक हिंदी का पूर्ण विकास नहीं हो सकेगा।

में इस बात पर जोर देना चाहता हैं कि मैं भारत से अंग्रेजी को अखाब फेंकते का समर्थन नहीं कर रहा है। कई क्षेत्र हैं जहाँ अमेजी का बान उचित तथा उपयोगी है और कई ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ अभी तक वह अनि-बार्ब है। ऐसे लोग भी हैं जिनकी विशेष रुचि और कार्यक्षेत्र अप्रेजी भाषा भीर साहित्य है। मेरे विचार में उन्हीं लोगों को अंग्रेजी की श्रेष्ठ रचनाओं का हिंदी अनुवाद करने में लगे रहना चाहिए, इसिबये कि उनके भाई अंग्रेजी भाषा सीखे बिना अंग्रेजी साहित्य से संबंध स्थापित कर सकें: और जो हिंदी साहित्य के निर्माता हैं उन्हें दो-भाषाभाषी होने के गौरव का मोह छोडकर जो समय परिश्रम तथा मानसिक शक्ति वे अंग्रेजी पर खर्च करते हैं उसे हिंदी के चरणों में समर्पित करना चाहिए। यही मेरा सुकाव है और यही मेरी हार्दिक अभि-लाका भी है। दुर्भाग्यवरा हिंदी लेखक कौन लोग हैं यह परमेश्वर ही जाने। बाजकल लोग ऐसा सममते हैं कि कोई भी आदमी स्वच्छ हिंदी लिख सकता है। विंदी का कुछ ज्ञान, हिंदी का कुछ अध्ययन, साहित्यक सामर्थ्य, कोश, ज्याकरण, किसी की भी आवश्यकता नहीं। आवश्यक बस यह है कि कलम उठाकर कुछ मन-माने लिख डालो । मेरी समम में यदि कई प्रतिभाशाली साहित्यिक भारतवासी और सब कुछ छोड़कर हिंदी में ही तन्मय हो जायँ—ऐसे लोग जो हिंदी पढ़कर नए विचार त्राप्त कर सकें और हिंदी में लिखकर नए विचारों का प्रचार कर सकें, देसे लोग जो हिंदी में ही को लें, सोचें, पढ़ें, लिखें और स्वप्न देखें — तभी हिंदी साहित्व स्वतंत्र, प्रभावपूर्ण और ओजस्वी हो सकेगा।

मञ्जूष्य जाति के इतिहास में बहुत कास तक भारतीय साहित्य, संसार के किसी भी और साहित्य से अधिक विस्तृत, प्रौड़, मौतिक, मनोहर, मार्थिक और

गंभीर था। वे दिन फिर आएँगे, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि भारत नए साहित्यक उद्गम के लिये तैयार है, तथा भारत के निवासी संसार के सर्वोपरि योग्य लोगों में हैं। लेकिन हमें इसपर पूरी तरह विचार करना चाहिए कि साहित्य-निर्माण के लिये कौन की परिस्थितियाँ काक्यथक हैं, और हमें समरण रखना चाहिए कि दो-भाषाभाषी होना पेट पालने के लिये अच्छा साधन है, किंतु मौलिक रचनाओं के निर्माण के लिये अपनी निज भाषा का पर्यापत और गंभीर झान, दो-एक भाषाओं के सामान्य परिचय से कहीं अधिक महस्वपूर्ण है।

## हिंदो भाषा के स्वरूप पर आघात को समस्या

151

### भी राजवकी पांडेय ]

आज हिंदी भाषा के स्वरूप पर तीन प्रकार के आधात हो रहे हैं। प्रथम प्रकार का आधात आंतरिक है। राजनैतिक और सामाजिक क्षेत्र में सामृहिक जेतना उत्पन्न होने से अधिक से अधिक लोग अपनी आवदयकताओं की माँग और अपने भावों की अभिव्यक्ति करने लगे हैं। इनमें बहुत से लोगों की भाषा और साहित्य संबंधी कोई शिक्षा ध्रीर अभ्यास नहीं है और न वे प्राने समाज के उन अभिजात परिवारों में पत्ने हैं, जिनमें बिना किसी रकूली शिक्षा के भी परंपरागत भाषा और साहित्य का वातावरण बना रहता है। इस परिस्थित में ऋधिकाधिक प्रामीण, देशज श्रीर मनगढंत शब्दों का प्रयोग बढता जा रहा है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि एक झोर तो हिंदी का प्रादेशिक रूप दूसरे प्रदेशवालों के लिये समझने में कठिन होता जा रहा है, दूसरी और उसकी सफाई और सुंदरता पर भोंदेपन और गेंबार-पन का आवरण चढ़ता जा रहा है। इस परिस्थित में भाषा के प्राम्यीकरण की आ (का दिनोंदिन बढती जा रही है। यदि भाषा के परिष्क्रत और खड़े स्वरूप का ध्यान नहीं रखा गया तो बहप्रदेश-सलभ हिंदी का रूप विकृत हो जायगा और प्राचीन तथा मध्यकालीन प्राकृतों की तरह हिंदी कई देशज अपभंशों में बिखर जायगी। आज के युग की भाषा जनसल्य होनी चाहिए, इसमें कोई दो यत नहीं हो सकते। परंतु एक और जहाँ अक्षर और भाषा को जनता के निम्नतम स्तर तक पहुँचाना है, वहाँ उस स्तर के जनों को उनके वर्तमान संक्रचित वातावरण से उठाकर शिक्षित करना और अपेक्षाकृत अधिक उन्नत और शिक्षित पद्दोसियों के बौद्धिक संपर्क में भी ले आना है। यदि सरल भाषा के परिष्कृत और खड़े रूप का संरक्षण नहीं किया गया तो भाषा के प्रान्धीकरण की खाशंका उसके लिये एक महान संकट के रूप में उपस्थित हो जायगी।

यह कहना कि हिंदी भाषा के तीन रूप होंगे—देशज, मादेशिक और सार्व-देशिक—इत्र युक्तिसंगत नहीं लगता। बोलियाँ देशज हो सकती हैं, भाषा नहीं। बरापि प्रत्वेक बोली का अपना स्वरूप-उचारण, निरुक्त और व्याकरण-होता है। परंत वह प्राथमिक और तरलावस्था में होता है, उनत, परिष्ठत और दढ़ नहीं। उसका शब्दकोश भी जीवन की भावस्वकताएँ तथा अंतर्ग्रह एवं वाह्य होडे कम होने के कारण संक्रवित और सीमित होता है। इसके विपरीत भाषा का क्षेत्र अधिक विस्तृत और उसका स्वरूप-उद्यारण, निरुक्त और व्याकरण-श्रधिक परिष्क्रत. नियंगवद, उन्नत और हद होता है। भाषा के विकास में यह प्रक्रिया सहज ही का जाती है, क्योंकि उसे अधिक से अधिक और दूर से दूर के व्यक्तियों के लिये सुबोध क्लमा पडता है। इस परिरियति में डिंबी भाषा के देशज, प्रावेशिक और अखिल-देशीय रूपों के बीच विभाजक रेखाएँ खींचना संभव नहीं जान पड़ता। इस प्रम को समझने के लिये अंग्रेजी भाषा का उदाहरण संगत होगा। यह भाषा आज संसार में सबसे अधिक बोली और समभी जाती है। इसके अंतर्गत कई बोलियाँ हैं। कम से कम बिटिश-द्वीप-समृद्द में ही बिटन, बेल्श, स्काच आदि कई श्रंत-विभाग हैं। किंतु इनके लिये 'स्टैंडड ' (साधु ) अंग्रेजी में कोई अलग रूप नहीं है। अमेरिका, अफ्रीका, आस्ट्रेलिया आदि में भी कभी-कभी शब्दों की रचना और उद्यारण में कुछ झंतर दिखाई पड़ता है, किंतु उसकी वाक्य-रचना और सर्वमान्य स्व-क्रव में नहीं। उसके स्वरूप के अंतिमेद संभाषण-सलम, साहित्यक तथा शास्त्रीय हैं। ऐसा नहीं कि जो भाषा इंगलैंड के सामान्य जन बोलते और लिखते हैं वह आस्ट लिया में अबोध्य है अथवा दूसरे देशों में अंग्रेजी सीखनेवालों के लिये दुर्वोध है। ब्रांतर्भेंदों के होते हुए भी ब्रांमेजी का अपना स्वरूप, मापदंड और बहुजनगम्यता है। इसी प्रकार शिक्षित लोगों द्वारा व्यवद्वत हिंदी के भी सरल बोलवाल के योग्य. साहित्यक तथा शासीय भेद हो सकते हैं, किंतु प्राप्य, नागर तथा सर्वदेशीय अथवा देशज, प्रादेशिक एवं अस्तिलरेशीय नहीं। उसका एक निखरा हम्रा, नियमबद्ध तथा बहजनगम्य रूप रखना ही होगा ।

हिंदी मापा के स्वरूप पर दूसरा आघात बाहरी है। बैसे तो भारतीय भाषाओं का संपर्क बहुत प्राचीन काल से विदेशी भाषाओं के साथ होता आया है। यवन, पहुन, शक, ऋषिक-तुषार, हुए। आदि जातियाँ भारत में आई। थवन-पहुष भाषाएँ काफी विकसित थीं, परंतु वे बहुत कुछ राजवंशों एवं स्कंपावारों तक ही सीमित थीं। साधारण जनता के साथ उनका संपर्क नहीं के बराबर था। जो कुछ राष्ट्र उनसे मारतीय मापाओं में लिए गए वे इस प्रकार मिला लिए गए कि आज उनसे

विदेशीपन की गंध भी नहीं काती । उदाहरण के लिये, प्रस्तक, कतम, सुरंग, कलिय, क्रमेलक ( ऊँट ) आदि राज्य संस्कृत और हिंदी आदि शावेशिक आकारों के सुपरि-चित्र शक्त हैं जो बनानी भाषा से जिए गए वे । पाधियन शब्द शाहानशाही ऋषिक-तवारों के समय में आरत में जा गया था। राष-क्रवस (ऋषिक-तुपार) तथा हुएों के भी बहुद से शब्द भारतीय भाषाओं में किए गए, किंतु आज उनकी विजातीयता छप्त हो चुकी है। अरवीं, तुकीं और ईरानियों के आगमन के समय से स्थिति कुछ मिल हो गई। उनका धर्म और साहित्य ससंगठित था और उन्होंने शताब्दियों तक भारत के कई प्रदेशों और भागों पर शासन किया। वैसे तो साधा-रस जनता ने अपने उचारस-कम से इनके बहुत से शब्दों को प्रहस किया। किंतु इन जातियों ने अपने शासन और साहित्य में अपनी भाषाओं के तत्सन शब्दों का प्रयोग किया और भारतीयों में जिल लोगों ने उनकी सेवा स्वीकार की तथा उनकी भाषा और साहित्य का अध्ययन और अनुकरण किया उन क्रोगों ने अपने स्वामियों के विदेशी शब्दों को उनके तत्सम रूप में ही महण किया। इस तरह उर्द और हिंदी की खढी बोली में अरबी, फारसी तथा तकीं के तत्सम शब्दों का ही प्रयोग होता है और ये शब्द अपनी विजातीयता की स्पष्ट घोषणा करते रहते हैं। हाँ, कुछ शब्द भारतीय उचारण के प्रभाव से देशी होते जा रहे हैं। विदेशी शब्दों का तत्सम रूप से भाषा में बने रहना उसकी प्रकृति के सहज विकास में गृतिरोध उत्पन्न करता है, क्योंकि ऐसे शब्द भाषा के व्याकरण के नियमों के सामने सहज समर्पण नहीं करते।

आधुनिक काल में हिंदी के उपर युरोपीय भाषाओं का बहुमुखी आक्रमण हुआ है। इसमें पुर्तगाली और फ्रांसीसी का स्वल्प, किंतु अंग्रेजी का सर्वतोमुखी आधात हुआ है। ज्यापार और शासन के कारण हिंदी और अंग्रेजी का संपर्क तो अवद्यंभावी था। यदि यह संपर्क केवल ज्यापारिक और सांस्कृतिक होता तो हिंदी युरोपीय शब्दों को सहज ढंग से अपने उचारण-क्रम और ज्याकरण के अनुसार अपना केती। परंतु शासक ने कृत्रिम ढंग से अंग्रेजी भाषा का आरोप हिंदीभाषियों पर किया। शासन और रिक्षा का माध्यम होने के कारण इसने पदने-तिक्षनेवाले लोगों के पूर्य जीवन को आक्रांत किया। केवल इसके तस्सम सब्द ही नहीं, शब्द-समृह, वाक्यांश, गुहाबरे, संबंधियों के तिये शब्द और कहीं-कहीं किया-पद भी सीधे हिंदी में प्रयुक्त होने कने हैं। इससे माथा में एक विधित्र सिक्यड़ी और विषम अवस्था उत्पन्न हो गई है। ऐसी परिस्थितियों को प्राचीन सूनानियों वे

अपनी भाषा में 'वार्वेराइजेशन' (वर्वरीकरता) कहा था। जिसका अर्थ है आषा और संस्कृति के उत्पर अनावश्यक ढंग से अत्यधिक विदेशी प्रमाव। आज हिंदी के सामने भी विदेशीकरण की विकट समस्या उपस्थित है।

हिंदी के स्वरूप पर आधात विदेशी आक्रमणों और संपर्कों के अतिरिक्त भारत की सजातीय प्रादेशिक माषाओं की ओर से भी हो रहे हैं। ये आधात दो प्रकार के हैं। एक ओर हिंदीतर प्रदेशों के सामान्य लोग हिंदी का प्रयोग अपने उचारण-क्रम और व्याकरण के अनुसार करते हैं, दूसरी ओर वे अपनी भाषा के शब्द और मुहावरे अपनी अर्बपक हिंदो के द्वारा हिंदी में उतार रहे हैं। प्रारंभिक संपर्क और व्यवहार में ऐसा होना स्वामाविक है। किंतु इस प्रकृति को आवश्यकता से अधिक छूट देने से भाषा में एक अव्यवस्था और विकृति उत्पन्न हो जाने की प्रवल आशंका है।

इन आधातों की प्रतिक्रिया में हिंदी के स्वरूप के लिये एक और समस्या उत्पन्न हो गई है। जो लोग शुद्धिवादी और वर्जनशील प्रवृत्ति के हैं वे भाषा के प्रवाह को रोककर उसके संस्कृतबहुल, नियमबद्ध तथा विदेशी शब्दों से सर्वधा मुक्त, स्थिर एवं हद स्वरूप को ही प्रहर्ण करना चाहते हैं। यह भी भाषा की सहज और गतिशील अवस्था नहीं है। भाषा भी जीवंत पिंड की तरह कुछ नियमों से बद्ध रहक्तर आगे बढ़ती, विविध संपर्कों में आती और अपना पोषण प्राप्त करती हुई विकसित होती है। वह एकांत और वर्जनशील वातावरण में पनप नहीं सकती। शुद्धिवाद और वर्जनशीलता से भाषा में जड़ता आने की आशंका है। जिस प्रकार चहानों के बीच में पड़कर वनस्पति, जीवधारी आदि जड़ हो जाते हैं उसी प्रकार वर्जनशील भाषा भी कई प्रवल प्रभावों के बीच में पड़कर जड़ और युत बन जाती है।

अव प्रश्न यह है कि इस परिस्थित में भाषा के स्वरूप के संबंध में क्या करना है। वास्तव में भाषा का स्वरूप परंपरागत, व्यक्तिगत और परिस्थितगत तस्वों से बनता और बदलता रहता है। परंपरागत तस्व शितयों से प्रयुक्त, परिष्ठत और परिचित होते हैं, इसिलये किसी भी भाषा का शब्द-मांखार अधिकांश ऐसे शब्दों से भरा होता है। हिंदी भाषा के परंपरागत तस्व अधिकांश संस्कृत तथा शौरसेनी, महाराष्ट्री और अर्थमागधी प्राकृतों और बहुत ही अस्पांश में इनमें घुलेमिले विदेशी भाषाओं से आते हैं। इसिलये हिंदी के बहुत-से आधारमूत शब्दों का परंपरागत तस्त स्वाना स्वाभाविक है। सच बात तो यह है कि हिंदी भाषा का यही

संभ सक्ष्या तता है। इसका स्वतः विकास और वृद्धि होती तथा रसला-प्रशासकार विकास हो। इस परिस्थित में भाषा से पोक्सों और स्वत्यों को इसी से संबद्ध भी होना है। इस परिस्थित में भाषा से पोक्सों और शिक्सियों को इस परंपरानत तस्य की प्रकृति से परिचित्र होना चाहिए और इसके निकी विकास की विशा को पहिचानना चाहिए। इस परंपरागहतत्त्व के कुछ छां। परिस्थितियों के परिवर्तन के कारए हुँह भी सकते हैं। पेसे शब्द अथवा पर किनके प्राथों का सभाव हो गया है अथवा जिक्की उपयोगिता विज्ञक कम हो गई है, भीरे-भीरे भाषा के शितिज से सोमल हो चार्यों। इसी प्रकार बहुत से लाक्षिणक, पारिभाविक और विचारपरक शब्द को पहले खाल थे, आज अपने आधारों के खिसक जाने के कारए पोक्टे छूड जायँगे। इसलिये आहाँ भाषा की स्थितत के लिये उसके परंपरागत स्तंभ को हदता से पकदने की आवश्य कता है, वहाँ उसके जड़ तथा एत अंग का स्वाभाविक रूप में धीरे-भीरे उच्छेद होने पर घवराना या आशंकित होना अनावश्यक है। सजीव परंपरा के लिये जहाँ आपह वाछतीय है वहाँ उसके प्रियमाण अंग को केवल समता के कारण पकड़े रहने से उसकी स्वस्थता और प्राहकता को धक्का लगेगा।

हिंदी भाषा में व्यक्तिगत तस्तों का समावेश और विकास उसके तोसकों और किवियों की प्रतिभा, निरीक्षण और रचनात्मक शक्ति पर कावसंकित है। भाषा के क्विष्ठियत लेखक और किवि ही उसके जीवंब और वर्धमान कोश और घटक हैं। उनकी शक्ति और किवा पर ही भाषा का स्वरूप और भिक्य दोनों निर्भर हैं। परंपरागत तस्त्र का विवेकपूर्य प्रहुश्य भी उन्हीं का काम है। अपने वह निरीक्ष्यत, असुभव पनं रचनाशित के द्वारा नष्ट्र शब्दों, विश्वों, कल्पवाकों एवं विचारों की सृष्टि करके भाषा को अधिक संबंध और गतिशीक्ष बनाता भी उन्हीं के हाथ में है। इसलिये समर्थ साहित्यिको हारा प्रत्येक युग में नए शब्दों, चित्रों, मुहावरों, सृक्तियों, विचारों, भावों और कल्पनाओं का निर्माण होता रहता है। इनमें से अधिकांश वांछनीय होते हैं और भाषा-पिंड में प्रविष्ट हो जाते हैं। इनका निर्वल और अवांछनीय अंग अगल-वगल में विखरकर नष्ट हो जाता है।

चरिरिश्रक्षिणस सन्द भी भाषा के स्वरूप से निर्माण में वहुत सहस्व रस्त्रे हैं, स्थांकि उनका संबंध सामविक जात-अतिषातों तथा तारकाशिक आवश्यकताओं से होता है। वरिरिश्रक्षित्तात सन्द आंतरिक और मास्र होतों तरह के होते हैं। साम्य-जिक जीवन में सांवियाँ और बाहरी धाकमाश स्थवा म साब हमको जल्म देशे हैं। इमेक रचाय तथा भड़ए। फिसी उमेरी डामवा तेल के बीविक बसावत. बिरोध और बाहकता पर निर्भर है। निर्वल समाज **अथवा देश सकत समाज का देश** से महत्त करने के लिये बाध्य होता है। संबत समान और नेश काकरियक कांतियों तथा बाहरी धाकमणों और प्रमावों का विरोध करते हैं। वे बहना भी करते हैं. किंद्र स्वेच्छा, विवेक भीर क्रमल जनाव हारा । कांतरिक कांतियाँ किसी देश वा समाज में सजातीय होने के कारण सामा-संबंधी कोई द्वर्केंच्य समस्या नहीं साही करतीं। थोडे दिनों में उनका सामंजस्य परंपरागत सन्तों से हो जाता है। परंत बिदेशी आक्रमण और प्रभाव करिन समस्याएँ उत्पन्न करते हैं। विदेशी तस्यों का सामंजस्य सरल नहीं होता। इनके संबंध में एक और हो आक्रमणकारियों की ओर से बारोप और उनके सामने समर्पण करनेवालों की ओर से अनुकरण की प्रवृत्ति होती है और दसरों ओर परंपरा, श्रवि और देश के अभिमानियों की ओर से प्रति-रोध की। भाषा-संबंधी संघर्षों का यही कारण है। किंतु इस परिस्थित में केवल पकारक, सवर्षक अधवा प्रतिरोध से काम नहीं चलता। यदि आक्रमस और प्रभाव दुर्वल हैं तो उनका परित्याग और निष्कासन संभव है। यदि वे प्रवल और अनिवार्य हैं तो उनके साथ सामंजस्य झावश्यक हो जाता है। किंत है यह सामंजस्य कठिन, क्योंकि बिदेशी वस्त्रों का स्वकृष देशी भाषा से भिन्न होता है और भाषा के निर्माश और प्रवाह में विषमता उत्पन्न करसा है। हिंदी भाषा के सामने भी आंतरिक क्रांति तथा विदेशी भाकमण और प्रभाव की समस्वा उप्र रूप में प्रस्तुत है। अतीत के राजनैतिक कारणों के अतिरिक्त बिवेशों से राजनैतिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संपर्क बढने से यह समस्या उत्तरोत्तर बढती जा रही है। यह भाषा के विषय और रूप दोनों से संबंध रखती है। जहाँ तक विषयों के चुनाव का प्रदन है। उसका संबंध जनता की रुचि और जीवन के मुल्यों की स्थिरता और परिवर्तन से है। परंतु भाषा के बाह्य रूप का संबंध भाषा-निर्माण की पद्धति और शैली से है। इनके सफल प्रयोग पर एक सुघड़ और व्यंजक भाषा का विकास संभव है। आज का वह एक भाषा-संबंधी महान प्रका है। इसका हस यथासंभव हिंदी भाषा की प्रकृति, व्यक्ति, स्थारण, ज्याकरण और व्युत्पति के अनुसार होना चाहिए। इस प्रकार बहुत से आवश्यक विदेशी शब्द हिंदी में आकर भी उसके अभिन्न और बन जायाँगे। किंतु अंधार्ध्वेच विदेशी शब्दों का शहरा माषा में विचित्र सांकर्य उत्पन्न करेगा जो उसे समृद्ध और संस्कृत जीवन का माध्यम बनने में अक्षम बना देगा।

इस समय हिंदी भाषा के स्वरूप के संबंध में मोटे तौर पर निम्निसिसित नीति का अवलंबन किया जा सकता है—

- १—हिंदी के वर्तमान व्याकरण को सामान्यतः मानकर चलना होगा।
- २—हिंदी के प्रामीण रूप के स्तर को कमशः, किंतु शीध, उपर उठाकर परिष्कृत करना होगा। बिलकुल देशज शब्दों का व्यवहार बंद करना होगा। कुछ देशज शब्दों के खढ़े रूप हिंदी में लिए जा सकते हैं।
- ३—वूसरे प्रदेशों द्वारा व्यवहृत होते समय यद्यपि बोलबाल की मौखिक भाषा में बचन, लिंग, किया-पद आदि के प्रयोग में शिथिलता सहा हो सकती है, किंतु हिंदी का साहित्यक रूप शुद्ध रखना होगा।
- ४—प्रादेशिक भाषाओं में उपलब्ध संस्कृत के तत्सम शब्दों को निर्विवाद प्रहुग करना होगा, यद्यपि उनके अर्थों में समीकरण यथाशीव्र करना आवश्यक है।
- ५-दूसरे प्रदेशों के बहुत प्रचित्तत संस्कृत के तद्भव शब्द भी क्रमशः हिंदी भाषा में लेने होंगे।
- . ६—प्रावेशिक भाषाओं के कुछ प्राक्तत शब्द अपनी व्यंजकता के कारण हिंदी में मिल सकते हैं, किंतु उनके रूप हिंदी के व्याकरण के अनुसार चलेंगे। यही नियम अरबी-फारसी के शब्दों के साथ भी लागू होगा।
- ७—युरोपीय तथा अन्य विदेशी भाषाओं के जो शब्द दशाब्दियों से हिंदी के व्यवहार में आ गए हैं, वे हिंदी व्याकरण के अनुसार चलते रहेंगे।
- ८—विदेशी भाषा के वे ही तत्सम राज्य अथवा पद प्राह्म होंगे जिनसे व्यक्त पदार्थों का आविष्कार विदेशों में हुआ हो और जिनका विशेष वैद्यानिक अथवा अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व हो। किंतु इनसे व्युत्पन्न शब्दों का निर्माण हिंदी व्याकरण के अनुसार होगा।
- ९—साहित्य, सामाजिक शास्त्र तथा सामान्य विज्ञान के जो पारिमाधिक राज्द हिंदी में प्रचित्रत हैं उनका प्रयोग होगा और आवश्यकतानुसार नए शब्द गद क्षिये जायँगे। हिंदी व्याकरण का ध्यान रखते हुए प्रादेशिक भाषाओं के ऐसे राब्दों के साथ हिंदी के राब्दों का समीकरण आवश्यक होगा।

# वैदिक आयों का आर्थिक जीवन

#### श्री वस्त्रेव उपाध्याय ]

वैविक आर्थ उस अवस्था को पार कर चुके थे जिसमें मनुष्य अपनी क्षणा-शांति के लिये फक्क-मूल पर ही निर्मर रहा करता है अथवा पशुओं का शिकार कर मांस से अपनी उदराग्नि की ज्वासा को शांत किया करता है। वे लोग एक सञ्चवस्थित तथा एक स्थान पर रहनेवासे समाज में सुघंटित हो गए थे, खानाबदोश फिरकों की तरह एक जगह से दूसरी जगह पर अपना निवास-स्थान बदला नहीं करते थे। उनकी जीविका का प्रधान साधन था खेती तथा पशु-पालन । वे क्रुपीबल समाज के रूप में ऋम्बेद में चित्रित किए गए हैं। आर्य छिष को बढ़ा महत्त्व देते थे। जूए में पराजित ब्तकर को ऋषि ने उपदेश दिया है कि जुआ खेलना छोड़ दो और स्तेती करने का अभ्यास करो (अर्ह्मी दीव्यः कृषिमित् कृषस्व, ऋ० १०।३४।७)। ऋम्बेद के अनुसार अधिन ने सर्वप्रथम आर्य लोगों को इल ( वृक ) के द्वारा बीज षोने की कता सिखलाई। इस प्रकार अधिन् देवों का संबंध कृषि-कला के साथ नितांत चनिष्ठ है। अथर्व (८।१०।२५) में प्रथी वैन्य नामक राजा को इल से भूमि जोतने की विद्या का आविष्कारक माना गया है। वेतुपुत्र पृथी या पृथु का वर्णन पुरासों में बड़े निस्तार के साथ किया गया है तथा इनकी सेवाघों का उल्लेख मार्मिक ढंग से किया हुआ मिलता है। ये ही प्रथम राजा थे जिन्होंने कृषिकर्म के अयोग्य पथ-रीली भूमि को जोतकर समतल बनाया, और इसी लिये उसका 'पृथ्वी' नाम-करता हुआ ।

## क्रिचि-कर्म

स्रेत-ऋग्वेद तथा पिछले मंथों में स्रेत के लिये 'उर्वर' तथा 'क्षेत्र' शब्द साधारणतथा प्रयुक्त किए गए हैं। स्रेत दोनों प्रकार के होते थे-उपजाऊ

१—दश्यस्यन्ता मनवे पूर्वे दिवि यवं कृकेण कर्षथः (८।२२।६); यवं कृकेण-विना वपन्तेषं दुइन्ता मनुवाय दक्षा (१।११७।२१)।

२-- भी मन्द्रागवत, स्कंथ ४, अध्याय १६-२३

(क्प्रस्वती) तथा पड़ती ( कार्तना, क्र० १११२७१६)। खेतों के माप का भी वर्णन कान्वेद में भिलता है। खेत विलक्षत एक चकला ही नहीं होता था, विलक उन्हें नाप-जोखकर कालग-कालग दुकड़ों में बाँट दिया करते थे, जो विभिन्न कुषकों की जोत में कार्त थे। कोरों के क्ष्मिक्ष के दिवस में विद्वार्थों में काफी मतभेद है। परंतु कान्वेद के वानुशीलन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि खेत पर किसी जाति का अधिकार नहीं होता था, वह वैयक्तिक अधिकार का विषय था। इसकी पृष्टि में उस मंब का प्रामाण्य दिया जा सकता है जिसमें अपस्ता ने अपने पिता के खेत ( फर्चर ) को कार्क दिश्व के समझ कोटि में विह्यित किया है। विवक्तिक अधिकार का विद्या जा सकता है कि ब्रत्वेक क्यक्तित किया है। विवक्तिक अधिकार का व्यक्तिक अधिकार का व्यक्तिक का विद्या का प्रामाण्य दिया जा सकता है के विह्या का समस्ता के समस्ता का विद्या का व्यक्ति का व्यक्तिक का व्यक्तिक का विद्या का प्रामाण का विद्या का प्रामाण का विद्या का व्यक्तिक का व्यक्तिक का व्यक्तिक का व्यक्तिक का व्यक्तिक व्यक्तिक का व्यक्तिक का व्यक्तिक का व्यक्तिक व्यक्तिक का व्यक्तिक व्यक्तिक का व्यक्तिक व्यक्तिक व्यक्तिक का व्यक्तिक व्यक्तिक का व्यक्तिक व्रक्तिक व्यक्तिक व

वैदिक कास के कृषि-कर्म के प्रकारों पर दृष्टिपात करने से स्पष्ट मतीत होता है कि उस सभय लेती आज की भौति ही होती थी। खेत ( उर्बर, क्षेत्र ) को हलों से जोतकर बीज बोने के बोन्व बनावा जाता था। इस का लाजारण माम 'लांनल' या 'सीर' था जिसके क्याले मुक्ति जान को 'काल' कहते हैं। फास ( फार ) बढ़ा ही मुकीला तथा बोसा होता था। इस की बूँठ बढ़ी चिकमी होती थी ( सुमित्सक, अथर्व, ३।१७)३)। इस में एक लंबा मोटा बौंस बाँधा जाता था ( ईया ), जिसके फार जूबा ( बुग ) रखा जाता था, जिसमें रिस्तियों ( वरमा ) से वैलों का गला बाँधा जाता था। इस बॉवनेवाले बैलों की संस्था छा, बारह व्यथवा बौंबीस तक होती थी, जिससे इस के भागी तथा गृहवाकार होने का अनुमान किया जा सकता है। इसवाहा ( कीनामा ) अपने बेले ( अझ्र, सोद या सोत्र ) से इन वैलों को हाँकता था। वैदिक काल में वैदय लोग ही अधिकतर खेसी किया करते थे, क्योंकि अष्टा उनका चिह व्यवसाया गया है। खेत उपजात होते थे। काले क्याज म होने पर समद बालने की व्यवस्था थी। साव के लिये गाय का मोवर ( करीव ) काम में साबा जाता था।

३--क्षेत्रमिय विममुस्तैयमैनँ ( 🐲 १।११७१५ )।

शिरस्ततस्योर्वरामादिदं म उपीदरे ॥ ( ऋ॰ ८।९११५ )

क काले पर सेतों को हुँसुवा(कटनी, कां देश राजा, देव टाजटारेक) से काट है के कानक को सुनि में (वर्स) में वाँगते के सका कानिहान (कांक मार्व राजा को सामा को मार्क कां सामा हो जाता का । रासपक में कर्मक पृक्षि पर जाँकों ने जिस्सो जाना कंशन से कांका हो जाता का । रासपक में कर्मक (सोलता), क्यन (बोलता), क्यन (बोलता), क्यन (बोलता), क्यन (बोलता) सका मर्दन (माँवना)—चार ही राज्यों में कृषिकर्म की पूरी प्रक्रिया का वर्क कर विचा है। वर्ष के कांका को क्यनी (क्षित ) सम्बन्ध सूप (शूर्प) से अन्तक सूसे से कांका किया जाता था (ऋव १०१८१२)। इसे करनेवाके क्यकि को धानवक्य कहते से (ऋव १०१८४१३)। बानाज को क्यनों से क्यकर कोठिकों में स्थाने से । नायने वाले वर्धन को 'उर्दन' कहते से (समूर्वरं न प्रमता यनेन, कांव २१४४११) तथा पर कड़े घर को जिसमें कांवाज इकड़ा कर रखा जाता था, 'स्थीवि' कहते से।"

मनाक नोप जानेश संसाजों के नाम मंत्रों में विवादे हैं। ऋग्येद में वय कथा धाना का उल्लेख है, बरंदु इनके कर्म पर मत्येक है। वे अन्त्रज के साधार रण नाम माने जाते हैं। नोध जानेशाक भवाजों के नाम हैं—श्रीहि (धान), यह (औ), सद्ग (स्ँग), साम (उढ़द), गोपूष (गेहूँ), सीनार (जंगसी धान), प्रियंगु, मस्र, रयामाक (साँवा), तिल (वाज० सं०, १८।६२)। सीरे (वर्षाह या उर्षाहक) का भी नाम मिस्रता है। इनमें अनेक अनाजों के बाम ऋग्वेद में नहीं मिलते, प्रत्युत पिछली संहिताओं तथा बाहाएों में उपलब्ध होते हैं। ब्रीहि ऋग्वेद में ब होकर पिछली संहिताओं तथा बाहाएों में उपलब्ध होते हैं। ब्रीहि ऋग्वेद में ब होकर पिछली संधों में उद्घित्यत है।

तैसिरीय संहिद्या में काले तथा सफोद धान में अंतर किया गया है तथा धान के तीन मुख्य प्रकार बतलार गए हैं—कृष्ण (काला), आहु (जल्दी जमनेवाला) तथा महाश्रीकी (अर्थात करे दानोंवाला, तै० सं० १।८।१०।१)। इन सेतों में आहु 'साटी' नामक धान को लक्षित करता है, क्योंकि यह धान केवल साट ही दिनों में प्रकार तैयार हो जाता है (अष्टिका पिस्ताकेण प्रकारते)। धान का साह्वर्य सदा यव के साथ बतलाया गया है। पत्नों की पैदाबार के बारे में हम अधिक नहीं जानते। बेर का नाम विश्लेषयः आता है, परंतु यह जंसाबी था या लगाया जाता था, यह कहना कटिन है।

श्चतु - अवत्व नोने की भिन्न-भिन्न ऋतुओं का विशिष्ट वर्णन तैसिरीय संहिता ( ७२।१०।२ ) में किया गया है। इसके देखने से बीज बोने का समय आजकल

५--- इहस्पतिः पर्वतेश्यो वित्यो निर्मा अपे यक्षिय स्वीतिभ्यः ॥ (ऋ० १०।६८।३)

के समान ही जान पड़ता है। जी हेमंत में बोखा जाता था। मिन्सकात में पकता था। धान वर्षा में बोया जाता तथा शरद में पकता का। तिल तथा दालकाले अनाज शीतकाल में बोए जाते थे। फलल (शस्य) साल में दो बार बोई जाती थी। कीवीतिक माहाण (२१।३) के अनुसार शीतकाल में बोई गई फलल बैत के महीने में पक जाती थी।

धाजकल की भाँति उस समय भी किसानों के सामने हानि पहुँचानेवासे कीड़ों से खेती को बचाने की समस्या उपस्थित थी। अवर्षेण तथा आतवर्षण से भी खेती को हानि पहुँचती थी, परंतु कीड़ों से इनकी अपेक्षा कहीं अधिक। अथर्ष में कृषि-नाशक कीड़ों में उपकस, जभ्य तथा पतंग के नाम दिए गए हैं, जिनसे खेती की रक्षा के लिये अनेक मंत्र तथा उपाय क्तलाए गए हैं। छांदोग्य के प्रामाण्य पर टिह्डियों (मटची) से भी बड़ी हानि होती थी। कभी-कभी ये पूरा देश का देश साफ कर डालती थीं। एक बार टिहिड्यों के कारख समम कुछ जनपद के नष्ट होने की घटना का उल्लेख किया गया है (मटचीहतेषु कुक्षु, छां० १।१०।१)।

वैदिक-कालीन कृषि के इस संक्षिप्त वर्णन से विदित होता है कि हमारी कृषि-पद्धति वैदिक ढंग पर आज भी चल रही है।

वैदिक आर्यलोग अपने कृषि-कर्म के लिये वृष्टि पर ही अवलंबित रहते थे। वृष्टि के देवता का इसी कारण वेद में प्राधान्य माना गया है। वृष्टि को रोकनेवाले दैत्य का नाम था वृत्र (आवरणकर्ता), जो अपनी प्रवल शक्ति से मेघों के गर्भ में होनेवाले जल को रोक रखता था। इंद्र अपने वक्त से वृत्र को मारकर छिपे हुए जल को बरसा देता था तथा निद्यों को प्रगतिशील बनाता था। वैदिक देवतामंडल में इंद्र की प्रमुखता का रहस्य आयों के कृषिजीवी होने की घटना में छिपा हुआ है।

उस समय खेतों की सिंचाई का भी प्रबंध था। एक मंत्र में जल दो प्रकार का बतलाया गया है— खिनित्रिमा (खोदने से उत्पन्न होनेवाला) तथा स्त्रयंजा (अपमे-आप होनेवाला, नदी-जल आदि)। कृप (कुआँ) तथा अवट (खोदकर बनाए गए गड्डे) का उल्लेख ऋग्वेद के अनेक स्थलों पर मिलता है (कूप, ऋठ १०।१०५।१७; अवट, १।५८।८, १०।२५।४)। ऐसे कुओं का जल कभी

६—या आपो दिन्या उत वा स्रवन्ति स्तनित्रिमा उत वा याः स्वयं बाः ॥ (ऋ० ७ ।४९।२)

कम नहीं होता था (अक्षितं, ऋ० १०१९०१६)। इन्बों से पानी परवर के बने चक्के (अदमचक) से निकासा जाता का जिसमें रिक्समों (अरआ) के सहारे जल मरनेवाले कोश (कोटी मोट) वैंथे रहते थे (ऋ० १११२५१४)। पानी इन्दें से निकासने के बाद सकदी के बने पात्र (आहाव) में उदेसा जाता था। कूपों का उपयोग मनुष्यों तथा पशुमों के निमित्त ही जल निकासने के सिये नहीं किया जाता था, बल्कि कमी-कभी इनसे सिवाई भी होती थी। इन्बों का जल बढ़ी-बढ़ी नालियों से बहता हुआ खेतों में पहुँचता (सूमि सुपिरा, ऋ० ८१६९१२) और उनको उपजाड बनाता था। इन्बों से जल निकासने का यह हंग

वैदिक आर्थों के जीवन-निर्वाह के लिये कृषि का इतना अधिक महस्य तथा उपयोग था कि उन्होंने 'क्षेत्रपति' नामक एक देवता की स्वतंत्र सत्ता मानी है तथा उनसे क्षेत्रों के शस्य-संपन्न होने की प्रार्थना की है। क्षेत्रपति का वर्णन ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के सत्तावनवें सूक्त में उपलब्ध होता है। इस सुक्त के एक-दो मंत्र यहाँ दिए जाते हैं—

हन्द्रः सीतां नि ग्रह्मातु तां पूषानु यच्छतु । सा नः पयस्वती दुद्दामुत्तरामुत्तरां समाम् ।। द्यनं नः फाला विकृषन्तु भूमिं द्यनं कीनाशा अभि यन्तु वाहैः । द्यनं पर्जन्यो मधुना पयोभिः शुनासीरा शुनमस्मासु धता ॥ ७-९ ॥

[ भावार्थ-हमारे फाल (इस्न के नुकीले क्षप्रभाग ) सुखपूर्वक पृथ्वी का कर्षण करें। इस्त्वाहे (कीनाहा) सुखपूर्वक बैलों से खेत जोतें। मेच मधु तथा जस से हमारे लिये सुख बरसाए तथा शुनासीर इमलोगों में सुख उत्पन्न करें।]

#### पञ्च-पालन

वैदिक आयों के लिये कृषि-कर्म के अतिरिक्त पशु-पालन जीवन-निर्वाह का प्रधान साधन था। कृषीवल समाज के लिये पशुकों की और विशेषतः गाय-वैलों की कितनी महत्ता है, इसे प्रमाणों से सिद्ध करने की यहाँ आवश्यकता नहीं। आयों के जीवन में गायों का विशेष स्थान इसी कारण है। वैलों से खेती का काम लिया जाता था। गाय का दूध आयों के मोजनासयों की एक प्रधान वस्तु था। यह शुद्ध अमिश्रित रूप में आयों का प्रधान पेव था। सोमरस में मिलाने के काम आता था तथा क्षीरोदन (खीर) बनाने में भी नितांत उपयोगी था। इससे दही और घी

तैयार किया जाता था। उस प्राचीन काल में किसी व्यक्ति की धन-संपत्ति का माप उसके पास होनेवाली गायों की संख्या से होता था। यहाँ में ऋत्विजों के लिये दक्षिणा रूप में गाय ही देने का विधान था। यहाँ तक कि 'वक्षिणा' शब्द अनेक स्थलों पर 'गो' का पर्यायवाची वन गया था।" राजा लोग प्रसन्न होकर ब्राह्मणों को सी या हजार गायों का दान दिया करते थे, जिसका ऋषियों ने दानस्त्रतियों में आभार प्रदर्शन करते हुए उल्लेख किया है। वैदिक काल में सिक्कों का प्रचलन बहुत ही कार था। अतः लेन-देन, व्यवहार-बंटा, क्रय-विक्रय के कार्य के लिये विनिमय का मुख्य माध्यम गाय ही थी। गाय के ही बदले में वस्तुएँ खरीदी जाती थीं। पदार्थी का मूल्य गाय के ही रूप में विक्रोता को दिया जाता था। ऋग्वेद के एक मंत्र में २।२४।१०) वामदेव ऋषि का कथन है कि कौन मनुष्य ऐसा है जो मेरेइस इंद्र (इंद्र की मृति ) को दस गायों से खरीद रहा है। अन्य मंत्र में सी, हजार या दस हजार भी गाएँ इंद्र को खरीइने के िक्ये पर्याप्त नहीं मानी गई हैं। भारत में ही नहीं, पश्चिमी देशों में भी प्राचीन काल में संपत्ति की कल्पना का आधार गाय ही थी। लातिनी भाषा का 'पेकस' ( pecus ) शब्द, जिसका अर्थ संपत्ति है और जिससे अंग्रेजी का 'पेक्यूनियरी' ( pecuniary ) शब्द बनता है, भाषाशास्त्र की दृष्टि में संस्कृत 'पशुः' (पशुस ) शब्द से संबंध रखता है। इस प्रकार खेती, भोजन तथा द्रव्य-विनिमय का मुख्य साधन होने के कारण गाय वैदिक आर्यों के लिये नितांत उपादेय तथा आवश्यक पशु थी। वैदिक काल में गाय के गौरव का रहस्य इसी सामाजिक अवस्था की सत्ता में अंतिनिहित है। इसी कारण वैदिक आर्य-गण गाय को 'झल्या' ( न मारने योग्य ) के नाम से पुकारते थे तथा उसे समधिक श्रद्धा एवं आदर की दृष्टि से देखते थे। ऋग्वेद के अनेक सुक्तों में गाय को देवता के रूप में श्रंकित किया गया है। ऋग्वेद का एक सुंदर सूक्त (६।२८) धेनु की प्रचुर प्रशंसा से श्रोतप्रोत है तथा वैदिक आर्थों की गो-भक्ति का स्पष्टाक्षरों में प्रतिपादक है।

७—तं ह कुमारं सन्तं 'दक्षिणासु' नीयमानासु अदाविवेश (कटोपनिपत् १।१।२)।

८-क इसं दर्शाभर्ममेन्द्रं क्रीणाति चेनुभिः (४।२४।१०)।

९--महे चन लामद्रिवः परा ग्रुल्काय देयाम्।

न सहस्राय नायुताय विजियो न राताय रातामच ॥ ( ऋ० ८।१।५ )

ऋषि भरहाजं के शब्दों में 'पाच मग (देवता) है, गाय ही मेरे शिवे कंड्र है, गाय ही सोमरस की पहली चूँट हैं; वे जितनी सार्च हैं वे, हे मनुष्योः इंड्र की साक्षान् प्रतिनिधि हैं। मैं हृदय से, मन से, उसी इंड्र को चाहता हूँ'—

> गावी मंगी गाव इन्द्रों में अन्छान् गावः सीमस्य प्रथमस्य मक्षः। इमा या गावः स जनास इन्द्र इन्छामीखृदा मनसा निदिन्द्रम् ॥ ६।२८।५

इस मंत्र में गाय के देव-स्वरूप की आमिट्यक्ति नितांत स्पष्ट शब्दों में की गई है। गो का देवत्व काल्पनिक न होकर आयों के लिये वास्तिवक हैं; क्योंकि गाएँ छश (दुक्ले-पतले आदमी) को स्थूल बना देती हैं, शोभाइनि (अश्रीर) पुरुष को सुभग सुंदर रूप प्रदान करती हैं, और उनकी बोली अत्यंत कल्याणकारक है। सभाओं में गाय के विपुल सामर्थ्य का वर्णन बहुशः किया जाता था (६१२८१६)। अव्यंद के एक दूसरे सूक्त (१०१६९) में शबर काश्रीवत ऋषि ने गायों की उत्पत्ति को अंगिरस ऋषि की तपस्या का सुखद परिणाम बतकाया है के तथा भिन्न-भिन्न देवताओं (रुद्र, पर्जन्य तथा इंद्र) से प्रार्थना की है कि वे लोग इमारी परम उपकार गायों का सतत कल्याण-साधन किया करें। इस प्रकार गायों के प्रति वैदिक आयों की अदूट श्रद्धा का भाव आज भी उनके वंशाओं में जापन रूप से यदि पाया जाता है, तो इसमें आश्चर्य क्या है?

गाएँ वैदिक काल में दिन में तीन बार दुही जाती थीं—प्रातःकाल (प्रातदोंह), दोपहर से कुछ पहले (संगव) तथा सायंकाल (सायंदोह—तैं० सं ७।५।३।१)। तीन बार वे चरने के लिये चरागाह में भेजी जाती थीं। पहली बार की दुहाई में दूध प्रचुर मात्रा में होता था, परंतु अन्य दोनों समय कुछ कम। जो गाएँ दूध देनेवाली होती थीं वे सायंकाल घर चली आती थीं तथा 'शाला' में रखी जाती थीं, परंतु अन्य पशु बाहर मैदान में ही रहा करते थे। परंतु दोपहर के समय जब गर्मी अधिक होती तो सभी पशु छप्पर के नीचे रखे जाते थे (ऐतरेय ३।१८।१४ पर सायण भाष्य)। पशुआं के रहने के स्थान को 'शाला' तथा चरने के मैदान को 'गोष्ठ' कहा जाता था। चरने जाने के समय बछड़े शाला में ही

१० - याः सरूपा विरूपा एकरूपा यासामितिष्टचा नामानि वेद । या अक्रिरसस्तपसेष्ट चक्रुस्ताम्यः पर्जन्य ! महि शर्म यच्छ ॥ (ऋ० १०।१६९।२)

रहते, परंतु संगव या सायंकाल वे अपनी मालचों के साथ रहते थे। वैदिक काल में गाएँ भिन-भिन रंगों की होती थीं—सास (रोहित), सफेद (हाक), चित्रित (पृदिन) तथा काली (कृष्ण)। चरागाह में गाएँ गोप या गीपाल (ग्वाले) की देखरेख में चरती थीं, जो उन्हें कपने पैने ( अष्टा ) से उन्हें हाँकता था। ग्वालों के सजग रहने पर भी गाएँ कभी-कभी संकट तथा विपत्तियों में पड़ जाती थीं। कभी वे कुळों या गड्डों में गिर जातीं, कभी उनका अंगभंग हो जाता, कभी वे मूल जाया करतीं और कभी वस्य या पिए लोग छन्हें चुरा लिया करते थे (ऋ० १।१२०।८)। इन विपत्तियों से पशुद्धों की रक्षा करनेवाले वैदिक देवता का नाम 'पूषम्' था, जो इसी लिये 'झनष्टपशुः' (गोरक्षक ) विशेषण से विभूषित किए गए हैं। " गाएँ इतनी अधिक होती थीं कि उनकी पहिचान के लिये उनके कानों के उपर नाना प्रकार के चिक्क बनाए जाते थे। जिन गायों के कानों पर अंक आठ का चित्र बना रहता वे 'अष्टकर्णी' कहलाती थीं (ऋ० १०।६२।७)। मैत्रायणी संहिता ( अरा९ ) में उद्घिखित चिह्न हैं-वंशी ( कर्करिकर्ण्यः ), हँसुआ ( दात्रकर्ण्यः ), कांभा (स्थुगाकण्यः)। कभी-कभी गायों के कान छेदे भी जाते थे (छिद्र कण्यः)। अधर्व में मिधन के चित्र का निर्देश है जो संभवतः प्रजनन-शक्ति के उत्पादन का प्रतीक जान पडता है। गायों के कानों को चिहित करने की यह प्रथा बहुत दिन पीछे तक मारत में प्रचलित रही, क्योंकि पाणिनि के सूत्रों में ऐसे चिह्नों का बस्तेस मिलता है (अट्टा० ६।३।११५)।

गायों की मिन-भिन्न अवस्थाओं के द्योतक अनेक शब्द वैदिक प्रंथों में मिलते हैं, जिनसे आयों का इस पशु के साथ गाढ़ परिचय अभिन्यक्त होता है। सफेद गाय को 'ककीं', बचा देनेवाली जवान गाय को 'गृष्टि', दुधारी गाय को 'धेना' वा धेतु, बाँक गाय (बहिला) को 'स्तरी', 'धेनुष्टरी' वा 'वशा', बचा देकर बाँक होनेवाली गाय को 'स्तवशा' तथा अकाल में जिसका गर्भ गिरकर नष्ट हो जाता उस गाय को 'बेहन्' कहते थे। वह गाय जिसे अपना बछड़ा मर जाने पर नए बछड़े के लिये मनाने की आवश्यकता होती थी, 'निवान्यवत्सा' या 'निवान्या' (शत० २।६।१।६), 'अभिवान्यवत्सा' (ऐत० ७।२), 'अभिवान्या' या केवल 'वान्या' शब्द से अभिहित की जाती थी। वैदिक ऋषियों को गाय का अपने बछड़े के लिये

११---पूचा त्वेतरच्यावयतु प्रश्विद्वासनप्रवशुर्भुवनस्य गोपाः ।

रॅमाना इतना कर्यमुख्य प्रतीत होता था कि वे देवताओं को मुसाने के सिये प्रयुक्त अपने शोधन गानों की इनसे तुसना करने में तनिक भी नहीं सकुचाते थे। 12 व

वैदिक समाज में बैलों का उपयोग अनेक प्रकार से किया जाता था। बे हल जोतने के लिये तथा बोमवाली गाड़ी खींचने के लिये नियमतः काम में लाए जाते वे । वैदिक पंथों में बैसों की मिश्र-भिन्न अवस्थाओं को सूचित करनेवाले अनेक शब्द पाए जाते हैं । बैल के किये प्रयुक्त साधारण शब्द 'ऋषम', 'उल्ल', तथा 'उद्यिय' है; दुधमुँ हें बल्ल को 'धरुण', ढेढ़ साक्ष के बल्ल को 'क्यबि', तो साल के बल्ल को 'दित्यवाह' ढाई साल वाले को 'प्रकावि', तीन साल वाले को 'त्रिवत्स', सादे तीन साल वाले को 'त्रिवत्स', सादे तीन साल वाले को 'त्रुयंवाह', चार साल वाले को 'वष्टवाह ' कहते थे। इतनी ही अवस्थाओं वाली गायों के लिये कमशाः 'क्यवी', 'दित्यीही', 'प्रकावी', 'त्रिवत्सा', 'त्रुयौंही', 'प्रजावी', 'त्रिवत्सा', 'तुयौंही', 'प्रजादी' शब्दों का प्रयोग किया जाता था (वाज सं० १८।२६, २७)। जवान बेल को 'वृष्य' तथा 'ऋषभ', गाड़ी सींचने में समर्थ बेल को 'अनडवान' और विध्या किए गए वड़े बेल को 'महानिरष्ट' नाम से पुकारते थे।

#### श्रन्य उद्यम

वैदिक आर्थ खेती तथा पशु-पालन के अतिरिक्त अन्य भी अनेक प्रकार के उद्यम करते थे, जिनमें हाथ के कौशल और कारीगरी की विशेष आवश्यकता पड़ती थी। बढ़ई (तक्षम्), लोहार (कर्मार), वैद्य (भिषक्), स्तोत्र बनानेवाले (काक), कुम्हार (कुलाल), रथ बनानेवाले (रथकार), मल्लाह (कैवर्त, निवाद) सथा बुनकर (वाय) आदि का उल्लेख अनेक स्थलों पर किया गया है। इन धंधों को करने में आर्यजनों को पर्याप्त स्वतंत्रता थी। अपनी स्वाभाविक कवि तथा प्रवृत्ति के अनुसार वे लोग अपने लिये पेरो चुन लिया करते थे। अतः यह कथन कि बढ़ई-खुद्दार नीच जाति के लोग थे या इन्होंने अपनी अलग एक जात बना रसी थी, वैदिक काल के लिये नितांत निराधार है। ऋग्वेद के एक सूक्त (९।११२) में विभिन्न पेरोवालों की स्वाभाविक प्रवृत्तियों का सुंदर नैसर्गिक वर्णन किया गया है। यह वर्णन अपनी स्पष्टवादिता और सादगी के लिये बड़े महस्व का है। ऋषि का कथन है कि "बढ़ई दूटी हुई वस्तु को चाहता है, वैद्य रोगी को, ऋत्विक यक्ष में

१२-अभि विप्रा अनुषत मानो वत्सं न मातरः। इन्द्रं सोमस्य पीतये॥ (ऋ॰ ९।१२।२)

सोम का रस निकालनेवाले यवमान को, कर्मार बनाड्य को। मैं स्वयं कवि (कार) हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माता (नना) जाँत वीसनेवाली (उपलप्रक्षिणी) है। है। हमारे विचार नाना प्रकार के हैं और हम अपनी अमीष्ट वस्तु की ओर उसी प्रकार दौड़ रहे हैं जिस प्रकार गायों की ओर।"13

यद्ई —यह लकड़ी से सब प्रकार की चीजें, विशेषकर रथ तथा गाड़ी (अनस्) बनाने का काम करता था और लकड़ी की चीजों पर नकाशी का भी काम करता था। कुलिश तथा परशु उसके औजार थे।

रथकार—रथकार का वैदिक समाज में बहुत आदरणीय स्थान था। रथ ही युद्ध में लड़नेवाले आर्थ शूर-वीरों की प्रधान सवारी थी, अतः उसे बनानेवालों के प्रति आदर की भावना होना स्वामायिक था।

लोहार—लोहार का उल्लेख अनेक वैदिक संहिताओं में(ऋ० १०।७२।२;अधर्व ३।५।६ आदि) आदर के साथ किया गया मिलता है। अधर्ववेद में लोहार महाह (धीवानः) और रथकार के साथ कारीगरों की सूची में गिना गया है (अ० ३।५।६)। लोहार आग में लोहे को गलाता था, इसलिये उसे 'ध्मान्' के नाम से पुकारा जाता था। उसकी धौंकनी पिक्षयों के पंखों की बनी बताई गई है। वह नित्य के काम के लिये धातु के वर्षन बनाता था। कभी-कभी सोमरस पीने के लिये धातु के प्याले भी हथीड़े से पीटकर बनाए जाते थे। इस प्रकार लोहार की उपयोगिता वैदिक समाज में बहुत महत्त्वपूर्ण थी।

खुनकर—लोहार की भाँति बुनकर का पेशा भी महस्वपूर्ण था। वैदिक गंत्रों में इस पेरो से आयों का गहरा परिचय दिस्नाई पड़ता है। पहले रुई को कात-कर सूत तैयार किया जाता और तब उससे कपड़ा बुना जाता था। बुनकर का नाम 'बाय' था। ऋग्वेद (१०।२६।६) में प्रयुक्त 'बासो-बाय' (धोती बुननेवाला) शब्द से जान पड़ता है कि उस समय धोती बुननेवाले तथा अन्य वस्नां—जैसे चादर, दुपट्टा, कंबल आदि—को बुननेवाले में मेद माना जाता था। बुनकर के

१३—कार्यहं ततो भिषगुपलप्रक्षिणी नना। नानाधियो वस्यवोऽनुगा इव तस्थिम इन्द्रायेन्द्रो परिस्तव॥ (ऋ॰ ९।११२।३)

पेरी से संबद्ध पारिवापिक राज्य साधारक न्यबद्धार के विषय मे। तंतु (ताना), मोतु (बाना, ऋ० ६।९।२) भ, तंत्र (करवा, ऋ० १०।७१।९), प्राचीनातान (आगे सींपकर बाँधा गया ताना, तैति० सं ६।११११४) बादि अनेक बार प्रमुक्त पारिमापिक राज्य बारों के इस कला से गाढ़ परिचय के बोत्तक हैं। जुनने की प्रक्रिया भी बहुत कुछ बाजकल की सी जान पढ़ती है। सून सूँ दियों (मयूख) की सहायता से ताना जाता था (बाज० सं० १९।८०)। बुनने में सहायता देने वाली दुरकी का नाम 'तसर' था (ऋ० १०।१३०।२)। करचे के लिये 'बेमन्' राज्य का प्रयोग होता था। बुनने का काम विशेषतः सियों के जिन्मे रहता था, जिन्हें 'बियां कहते थे। अथवं (१०।७।४२) में इसकी पोषक एक अनूटी उपमा का प्रयोग मिलता है। रात्रि और दिन को दो बहिनें कहा गया है, जो वर्षरूपी वस्न को बुनकर तैयार करती हैं। इसमें रात्रि है ताना तथा दिन बाना।

सूती धोती ( बासस् ), रेशमी कपड़े ( तार्प्य और क्षीम ) तथा ऊनी बका कंबल, परिधान आदि )—ये ही बुनने की मुख्य वस्तुएँ थीं। ऋग्वेद के अनुशीलन से पता बलता है कि पर्व्या तथा सिंधु निद्यों का प्रदेश और गांधार बिद्या ऊनी वक्षों के लिये विख्यात थे। पर्व्या नदी के तीर पर बहुत ही बिद्या पतले तथा रंगीन उनी वक्ष तैयार होते थे। मरुन् की स्तुति में उनके पर्व्या ऊन के बने शुद्ध वक्ष पहनने का उल्लेख किया गया है। '' सिंधु नदी के वर्णन से स्पष्ट आत होता है कि उसका प्रदेश वैदिक काल में ज्यापार का, विशेषतः सूती तथा उनी वक्षों के ज्यापार का बड़ा जीता-जागता केंद्र था। सिंधु देश केवल बिद्या घोड़ों तथा सुंदर रथों के ही लिये प्रसिद्ध न था, प्रत्युत सूत तथा उन की पैदावार भी वहाँ बहुतायत से होती थी। ' श्रवि ने इसी लिये सिंधु को 'सुवासा' तथा ' ऋणीवती' विशेषणों से अलंकृत किया है। गांधार की भेड़ें अपने चिकने उन के

१४---नाइं तन्तुं न विजानाम्योतुं न यं वयन्ति समरेऽनमानाः।

१५—उतस्म ते परम्प्यामूर्णो धसन्त शुन्धवः । इस मंत्र में 'शुन्धव'शब्द से तात्पर्य स्वच्छ अथवा रंगीन ऊनी वस्न माना जाता है।

१६—स्वस्वा सिंधुः सुरया सुवासा हिरण्यथी सुकृता वाजिनीवती। जर्णावती युवतिः सीलमायत्युताधि वस्ते सुभगे मधुनृधम्॥

तिसे ऋग्वेद-काल में जारों भीर प्रसिद्ध जीं (सर्वाइमिक रोमशा गंधारीमारिका-विका, ऋ० १।१२६।७)। इस प्रकार ऋग्वेद के समय में समसिंधव प्रदेश का पिश्चमोत्तर माग सूत तथा उन के व्यवसाय से चप्रक डठा था। उसके करघों से निकले हुए वक्षों की ख्याति आर्थों के घर-घर में कैस गई थी। इस संबंध में यह बात बढ़े महत्त्व की है कि वैदिक काल में भारत का जो पश्चिमोत्तर प्रदेश कई तथा उन की बढ़िया उपज तथा औद्योगिक कलाओं के लिये विशेष रूप से विख्यात था, उसमें आज भी यह औद्योगिक परंपरा घटट विकाई पढ़ती है। आज भी पंजाब के अनेक नगर—छिथाना, धारवाल, अमृतसर आदि—सूती तथा उन्नी वस्न तैयार करनेवाली मिलों से गूँज रहे हैं और अपनी बढ़िया उपज के लिये भारत भर में प्रसिद्ध हैं।

#### व्यापार

वैदिक काल में कृषि-कर्म तथा श्रौधोगिक शिल्पों से उत्पन्न वस्तुश्रों का कय-विक्रय हुआ करता था। ज्यापार की उस प्रारंभिक श्रवस्था में उसका एक मात्र रूप वस्तु-विनिमय ही था। एक चीज के बदले दूसरी चीज खरीदी जाती थी और इसी अदला-बदली के रूप में वैदिक ज्यापार चलता था। इसने सप्तमाए दिखलाया है कि वैदिक काल में गाय ही 'क्रय-विक्रय' का मुख्य माध्यम थी। पर जैसा कि इस आगे देखेंगे, एक प्रकार के सिक्के का भी चलन था। ज्यापार करनेवाले को 'विएक' कहते थे, और उसके कर्म को 'विएज्या'। मूल्य के लिये 'शुल्क' तथा 'वस्त' शब्द प्रयुक्त हुए हैं। वैदिक काल में पिए लोग ( ज्यापारियों का एक वर्ग) जल-मार्ग तथा स्थल-मार्ग से वस्तुश्रों का आदान-प्रदान किया करते थे। क्रेय सामग्री में खेती तथा उद्योग-धंधों से उत्पन्न वस्तुएँ होती थीं। सिंधु तथा परुष्णी के प्रदेश के करघों से तैयार सूची तथा उत्नी माल उस समय सप्तसिधव के अन्य मार्गों में अवश्य भेजा जाता रहा होगा और उसका ब्यापार जोरों से चलता रहा होगा। अथवंवेद में दूर्श (वस्त्र), पवस्त (चादर) तथा अजिन (चर्म) खरीदने का उल्लेख मिलता है ( अथवं० ४। ।

भौतिक जीवन की आवश्यक वस्तुओं के सिया यागानुष्टान की भी दो-एक उपयोगी वस्तुओं का क्रय-विक्रय उस समय होता था। वैदिक काल में मूर्ति-पूजा का प्रचलन था या नहीं, इस विषय में यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि ऋग्वेद के मंत्रों ( ४१२४।१०; ८११५ ) की छानचीन से देवताओं की मृतियाँ खरीदने और वेंचने की बात प्रमासित की जा सकती है। इतना ही नहीं, सोमसता का मी ज्यापार अवांतर काल में होने लगा था। सोम का मृत निवास 'मृजवत्' पर्वत पर माना गया है जो सप्तसिंधव के उतर-पश्चिम में अवस्थित था। व्यों-व्यों आयों का निवास पूरव की ओर बढ़ता गया, त्यों त्यों मृजवत् पर्वत दूर होता गया और सोमयाग के लिये सोमसता का ले आना कठिन होता गया। इस कार्य के संपादन के लिये अनेक ज्यक्ति सोमसता का ज्यापार करने लगे थे। सोमयाग के आरंभ में गाएँ देकर सोम खरीदने की विधि है, जो ऐतिहासिक पर्यासोचन से बहुत ठीक जमती है।

वैदिक काल में बाजार अवस्य थे, क्योंकि अनेक स्थलों पर वस्तुओं को खरीदने के समय भाव-ताव करने का निःसंशय उल्लेख मिलता है। जो शर्त दूकानदार और प्राहक के बीच एक बार निश्चित हो जाती थी वह कथमपि तोड़ी नहीं जाती थी। अग्वेद (४१२४१९) के एक मंत्र में भाव-ताव करने और शर्त न तोड़ने का वर्णन वहुत स्पष्ट है। मंत्र का आशय यह है कि एक मनुष्य ने बड़े दाम की चीज कम मूल्य पर एक गाहक के हाथ बेंच डाली। पता चलने पर वह गाहक के पास आया और यह कहकर कि मेरी चीज बिना बिकी (अविकीत) समझी जानी चाहिए, अपनी चीज वापस लेने पर उतारू हो गया। परंतु गाहक अड़ गया और चीज नहीं लीटाई। निर्धन (दीन) तथा धनिक (दक्ष) दोनों प्रकार के मनुष्यों को अपनी की हुई शर्तों को मानना ही पड़ता था। १७

स्थल-व्यापार—वैदिक काल में बहुत से पशु माल-असवाव ढोने के काम में लाए जाते थे। आर्थों ने अपनी चातुरी से इन्हें पाल-पोसकर घरेल, बना लिया था। ऐसे पशुद्धों में वैल (बिध्या, 'बध्रयः', ऋ० ८।४६।३०), घोढ़े, ऊँट (उष्ट्र, १।१०४), गदहे (रासभ, ऋ० १।३४।९), कुत्ते (ऋ० ८।४६।२८) तथा मैंसे (मिहल, ऋ० ८।१२।८) प्रधान थे। बैल हल जोतने के काम में ते। आते ही थे, साथ ही वे गाड़ी खींचते तथा बोम भी लादते थे। घोड़ों का भी उपयोग रथ तथा बोम दोनों के लिये होता था। गदहे रथ में जोते जाते तथा बोमा ढोते थे। सामसिंधव के आसपास जो अनेक महस्थल (धन्व) थे उनमें माल ढोने का काम

१७--भूयसा वस्त्रमन्वरत् कनीयोऽ विक्रीतं अकानिषं पुनर्यन् ।

स भूयका कनीयो नारिरेचीद् दीना दक्षा वि दुइन्ति प्रवाणम् । (ऋ० ४।२४।९)

उँटों से लिया जाता था। कुलों से यह काम किए जाने की बात सुन कुछ बार्म्स होता है (कारबेपितं रजेपितं शुनेपितं, ऋ० ८।४६।२८), परंतु कुला कुपक आर्थों के किये वर्षे काम का जानवर था। वह चोरों तथा दूसरे आक्रमणकारियों से घर की रक्षा करता और उसके द्वारा सुकर का शिकार मी किया जाता था। वह बहुत बसवाम होता था, बतः बहुत संमव है कि पिएयों का 'सार्थ' (काफिला) कुलों की पीठ पर बाख लादकर ज्यापार के लिये सप्तसिंधव प्रदेश में एक जगह से दूसरी जगह से जाता रहा हो।

सामुद्रिक व्यापार-वैदिक काल में समुद्र से व्यापार होता था या नहीं, इस प्रश्न की पाइचात्य विद्यानों ने गहरी छानबीन की है। उनकी यह निश्चित धारखा है कि ऋग्वेद के समय में आयों को समुद्र की जानकारी न थी तथा उस समय सामुद्रिक व्यापार का सर्वथा अभाव था। परंतु ऋग्वेद के अनुशीलन से इस धारणा को उन्मुलित करने की आवदयकता प्रतीत होती है। ऋग्वेद के मंत्रों में साधारण नावों के अतिरिक्त सी डाँड वाली (शतारित्रा) वड़ी नाव का स्पष्ट उस्लेख है। ' उसके पंख (पतित्र) भी कहे गए हैं। वहाँ पंखों से मतलब पालों से है। १९ नासत्यौ (अविवम् ) के अनुप्रह से 'शतारित्र' नाव पर चढ़कर समुद्र-यात्रा करनेवाले तुम-पुत्र भुज्यु के उद्घार का उल्लेख ऋग्वेद के अनेक मंत्रों (१।११२।६, ६।६२।६, १८।४०।७, १८।६५।१२ आदि ) में किया गया है। जान पड़ता है कि इन देवों ने अञ्यू को समुद्र के बीच जहाज में इबने से बचाया था। वरुण देव की स्तति में शन:शेप ऋषि का कहना है कि वे आकाश से जानेवाले पक्षियों के ही मार्ग को नहीं जानते, अपित समुद्र पर क्लमेवाली नावों के मार्ग से भी वे परि-चित हैं। " इन निर्देशों से ऋग्वेद-काल में ही वैदिक आयों के समुद्र से परिचित होने तथा जहाजों द्वारा उनके उसे पार करने के उद्योग का भली भाँति पता चल जाता है।

ससुद्र-मार्ग से ज्यापार होने की बात भी अनेक मंत्रों से आभासित होती है। आर्थजन मोती से भक्की भाँति परिचित्त थे। ऋग्वेद में मुक्ता का नाम है 'कुशन',

१८---शतारित्रां नावमातस्थिवासम् । ( ऋ॰ १।११६।५ )

१६ — युत्रं भुज्युं समुद्र आ रजसः पार ईक्कितम्।

यातमच्छा पतित्रिभिर्नासत्या सतये कृतम् ॥ ( ऋ० १०।१४३।५ )

२०-वेदा बीनां पदमन्तरिक्षेण पतताम्, वेद नावः समुद्रियः । ( ऋ० १।२५।७ )

जिससे सिवह के रच के अलंकत किए बाने का उक्लेख हैं। 20 बोदों के अलंकर ए के लिये मोतियों का प्रयोग होता था; ऐसी अलंकत योगों को 'कुलनाबन्त' कहते थे। 22 अथर्ववेद (४१९०१,३) कोती पैदा करनेवाले शंख (शंकाः कृशनः) को जानता है, जो समुद्र से लाए जाते और ताबीज बनाने के काम में प्रयुक्त होते थे। मोली दक्षिण-भारत के समीवस्थ सागर के किनारे पैदा होता है। अतः यदि कहा जाय कि धार्यतोग समुद्र के रास्ते बाकर इस मूल्यवान् वस्तु को लरीवते थे, तो अल्युक्ति न होगी।

सिक्के - ज्यापार के लिये विनिधय-कार्स के निमित गाय की सहती उप-योगिता थी, परंतु किसी प्रकार के सिक्षों का भी चलन उस समय अवस्य था, इसके अनेक प्रकार वैदिक प्रंथों में मिलते हैं। एक प्रकार का सिक्का 'निष्क' था। निष्क का मूल अर्थ तो सुवर्ण का आभूषण था, क्योंकि इसी अर्थ में निष्कापीय (ऋ० ५१९१३) तथा निष्ककंठ शब्दों में इसका प्रयोग मिलता है। आत्य लोगों के चाँदी के निष्क पहिनने का उस्स्तेस पंचविंश-त्राह्मस (१७१११४) करता है। कश्चीवान ऋषि ने किसी दानी राजा से सौ निष्क तथा सौ घोड़े पाने की बात लिखी है, 23 जिससे निष्क के एक प्रकार का सिक्का होने के सिद्धांत की पृष्टि होती है। पिछले प्रंथों में तो निष्क निश्चित रूप से विशिष्ट प्रकार की सुद्रा का ही बोधक है (अथर्व २०११२७१३, शतपथ १०१४११९, गोपथ ११३१६)। एक मंत्र में प्रयुक्त 'मना' भी किसी प्रकार का सिक्का ही जान पढ़ता है। वैदिक 'मना', प्रीक 'मना' तथा रोमन 'मिना' के परस्पर संबंध के विषय में जानकारों में काफी मतभेद है।

अनेक वैदिक मंथों में 'हिरण्डं शासमानं' शब्द उपलब्ध होते हैं, जिनमें सोना तौलने के किसी 'मान' की श्रोर संकेत किया गया है। वैदिक मंथों से जान पड़ता है कि सोना तौलने का एक मान था 'कुष्ण्ल'। मनु के श्रनुसार चार कुष्ण्लों का एक माप (माशा) होता था। अवांतर काल में कुष्ण्ल का नाम रिक्तका (रत्ती) तथा गुजा है, जो लत्ती नामक लता का लाल बीज होता है, जिसके उपर एक काला घटना रहता है। इस प्रकार वैदिक काल में सोने को तौलने का रिवाज था।

२: -- अभीवृतं कृशनैविश्वरूपं हिरण्यशम्यं यजतो बृहन्तम् । (ऋ॰ १।३५।४)

२२--- मदच्युतः कृशनावतो अत्यान् कश्चीवन्त उदमृक्षन्त पत्राः।(ऋ० १।१२६।४)

२३ — हातं राज्ञां नाधमानस्य निष्काञ्छतमःवान् प्रयतान् सद्य आदम् ।

<sup>(</sup>ऋ॰ शाहरदार)

श्राण-उस समय ऋण होने की भी प्रथा थी, विशेषतः जुला खेलने के अवसर पर । ऋगा चुका देने के लिये ऋग्वेद में 'ऋगां संनयति' वाका का प्रयोग मिलता है। ऋग न चुकाने का फल बड़ा बुरा हुआ करता था। दात में ऋग्-परि-शोध न करने पर धतकर को जन्म भर दासता स्वीकार करनी पड़ती, अथवा चोरों के समान ऋशियों को खंभों (हुपद ) में बाँघा जाता था (अथर्ष ६।११५।२-३ )। व्याज की दर का पता ठीक नहीं चलता। एक जगह ( ऋ० ८।४०।१७, अथर्व ६।४६।३) ऋण के झाँटवें भाग (शफ ) तथा सोलहवें भाग (कला ) को चुकाने की बात मिलती है, परंतु यह स्पष्ट रूप से नहीं झात होता कि यह व्याज का भाग था या मृत्यधन का । पूर्वजों द्वारा लिए गए ऋगा उनके वंशजों द्वारा चुकाए जाते थे। ऋग्वेद के एक मार्मिक मंत्र में ऋषि इस प्रकार के ऋण-परिशोध के लिये वक्तण से प्रार्थना करता है- हे बक्ण पूर्वजों द्वारा लिए गए ऋणों को हटा दीजिए तथा मेरे द्वारा लिए गए ऋगों को भी दूर कर दीजिए। दूसरे के द्वारा उपार्जित धन (या ऋगा) से मैं जीवन-निर्वाह करना नहीं चाहता। बहुत सी उषाएँ मेरे लिये उषाएँ ही नहीं हैं ( अर्थात उदित ही नहीं होती )। हे वरुए ! आप आज्ञा दीजिए श्रीर मुझे उन उषाश्रों में जीवित रिक्षए।' यह मंत्र रे ऋ एकर्ती की गहरी मानसिक वेदना तथा चिंता प्रकट करता है। पूर्व दिशा में नित्य प्रभात होता था तथा उषाएँ अपनी सुनहली प्रमा से जगत को रंजित करती थीं, किंत ऋण के बोफ से दबे चितित पुरुष के लिये उनका उदित होना न होना बराबर था।

पिश लोग उस समय ज्यापार के लिये विशेष प्रसिद्ध थे। वे ऋग् दिया करते थे, परंतु ज्याज बहुत अधिक खाते थे। इसीलिये वे ऋग्वेद में 'वेकनाट' कहे गए हैं। '' निरुक्त के अनुसार 'वेकनाट' सृद्खोरों को कहते थे, जो अपने रूपयों को दुगुना जनाने की कामना किया करते थे—'वेकनाटाः खलु कुसीदिनो भवन्ति दिगुणकारिणो वा दिगुणदायिनो वा, दिगुणं कामयन्ते इति वा' (निरुक्त, ६१२७)।

इस प्रकार वैदिक आर्थों के आर्थिक जीवन का इतिहास उन्हें शिष्ट, सभ्य तथा संपन्न सिद्ध करने के लिये पर्याप्त माना जा सकता है।

# प्राचीन ध्वजों का एक अध्ययन

#### [ श्री नीलकंठ पुरुषोत्तम जोशी ]

हमारे यहाँ छत्र, चामर तथा सिंहासन के साथ ध्वज को भी राजचिह्नों के धंतर्गत गिनाया गया है। यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो इसका स्थान अन्य राजचिह्नों से कहीं अधिक उँचा है। राजा के चामर या छत्र का रक्षण उतना महस्वपूर्ण नहीं माना जाता था जितना उसके ध्वज का। इसका पूरा ध्यान रखा जाता था कि ध्वज-रक्षण करने में प्राणों की आदुति भले ही देनी पढ़े, पर ध्वज-भंग न होने पाए। इसी कारण ध्वज के रक्षण का कार्य बड़े ही जीवटवाले सैनिकों को सींपा जाता था। ध्वज को इतना बड़ा स्थान केवल भारत में ही दिया गया हो बह बात नहीं, विश्व की अन्य प्राचीन सभ्यताओं में भी उसका वही स्थान था। इस लेख में ऐतिहासिक दृष्टि से ध्वजों के रूप, प्रकार तथा महत्त्व के विकास का अध्ययन प्रस्तुत करने की चेष्टा की जा रही है।

ध्वजों का उपयोग वैदिक काल से होता आ रहा है। ऋग्वेद में उसके उस्लेख कम पाए जाते हैं, पर जो मिलते हैं उनसे स्रष्ट हो जाता है कि ध्वजों का उपयोग युद्धों में किया जाता था।' रामायए-महाभारत काल में पहुँचते-पहुँचते ध्वजों के उल्लेख प्रचुरता से मिलने लगते हैं। स्वपक्षीय एवं परपक्षीय योद्धाओं को पिहचानने का एकमात्र साधन उनके रथ पर के ध्वज ही थे। सेनापित का सुंदर फहराता हुआ ध्वज ही सारी सेना का उत्साह-केंद्र होता था। प्रासाद पर प्रतिष्ठित करने के लिये, पूजन के लिये, राजा की सवारी को सुशोभित करने के लिये तथा राजचिष्ठ के रूप में ध्वज का उपयोग किया जाता था। इन प्रकारों की विस्तृत मीमांसा आगे की जायगी। परवर्ती काल के अन्य सभी प्रंथों से ध्वज-विषयक कान की युद्धि ही होती जाती है, पर उसका जितना सुंदर सुसंबद्ध विचेचन वृहत्संहिता (लमभग छठी शती) तथा युक्तिकल्पतक (लगभग दसवीं-न्यारहवीं शती) में मिलता है वैसा अन्य स्थलों पर कचित् ही प्राप्त होगा। साहित्य से प्राप्त ज्ञान की

१---मैकडानल, वेदिक इंडेक्स, जिल्द १ पृ० ४०६, जि० २ पृ० ४१६

कसीटी कता है। कला की सहायता से साहित्य की कई गुत्थियाँ सुलमाई जा सकती हैं। भारतीय कला के विविध नमूनों से ध्वज के कई प्रकारों का पता लगता है और इस प्रकार हमारे ध्वज-विषयक झान में वृद्धि होती है। अतएव प्रस्तुत विवेचन की आधार-भित्तियाँ हो हैं—मारतीय साहित्य और भारतीय कता।

#### ध्वज के अंग

साधारणतः केतु पताका, ध्वज इत्यादि शब्द समानार्थक माने जाते हैं खौर इसी रूप में बहुधा प्रयुक्त भी होते हैं। किंतु विशेष अध्ययन से स्पष्ट लिखत होता है कि उनके अर्थों में भेद हैं। 'ध्वज' मंहे के लिये सामान्य शब्द हैं। मुख्यतः लंबे और उँचे मंहे को ध्वज कहते थे। इसके कई प्रकार थे जिनका विवेचन आगे किया जायगा। मंहे के डंडे को 'ध्वजदंड' या 'ध्वजयष्टि' कहते थे ( बहु० ४२।८ ) और उसमें फहरानेवाले वस्त्रखंड को 'पताका'। ध्वजदंड के उपर बहुधा कोई विह रहता था जो ध्वजपित के पद एवं महत्ता का सूचक होता था। इसके सिवा ध्वजनशि को सजाने के लिये कई वस्तुएँ होती थीं, जो अपने-अपने विशेष नामों से पुकारी जाती थीं; जैसे चामर, किंकिणी, घंटा, मोरपंख या वर्हि पत्र इत्यादि। ध्वजशीर्प से लटकनेवाले मोतियों के गुच्छे या रेशमी मध्वे को 'अवचूल' या 'चूलक' (अप्रिपुराण, अध्याय १०३) कहते थे। ध्वज जिस वेदी पर खड़ा किया जाता था उन्हें 'रिम' या 'रउजु' कहते थे। जिन रिस्सियों के सहारे ध्वज खड़ा किया जाता था उन्हें 'रिम' या 'रउजु' कहते थे।

### ध्वज के भेद

ध्वज के मुख्य भेद दो थे—सपताक श्रीर निष्पताक । कुछ ध्वज ऐसे होते थे जिनमें यष्टि के अ जिनमें पताका या मंडी लगी रहती थी, पर कुछ ऐसे भी होते थे जिनमें यष्टि के उपर केवल चिह्न होता था, पताका नहीं होती थी। एक तोसरा प्रकार भी होता था, जिसमें ध्वज-चिह्न की तो प्रमुखता होती थी पर शोमा के लिये कभी एक श्रीर कभी होते ही पताकाएँ भी लगी रहती थीं। कला में लगभग सभी प्रकार के ध्वजों के दर्शन होते हैं। भारदूत, साँची तथा मथुरा की कलाकृतियों में कितने ही सपताक ध्वज दिखलाई पड़ते हैं जिनका विस्तृत विवेचन आगे यथास्थान किया जायगा। निष्यताक ध्वज प्राचीन मुद्राओं पर दिखलाई पड़ते हैं। श्रीदुंबरों (लगभग १०० वर्ष ई, पू०) की ताल-मुद्राओं पर शिव-मंदिर चित्रित हैं, ठीक उसके पाइवें में त्रिश्ल-

चिह्नांकित निष्पताक ध्वज दिखलाई पड़ता है। आज भी बहुधा शिव-मंदिर के द्वार पर कोई या वाँचे के बने हुए बड़े-बड़े त्रिश्ल रखे मिसते हैं। इन्हें भी मगलान् शिव के निष्पताक ध्वज कहना अनुवित्त न होगा। छोटी-छोटी पताकाओं वाझे वीसरे प्रकार के निष्पताक ध्वज गुप्त राजाओं की मुद्राओं पर देखने को मिसते हैं। समुद्रगुप्त का गरुड्ध्वज इसी प्रकार का है। ध्वजदंड के उपर पंख फैलाए गरुड् की मूर्ति बनी है और उसके नीचे छोटी-छोटी दो पताकाएँ या एक ही पताका के वंधे हुए दो छोर दिखलाई पड़ते हैं। अ कुछ मुद्राओं पर यह पताका बिलकुल दिखाई नहीं पड़ती। (इष्ट० चित्र सं० १ झ-ई)

पताकाओं के आठ प्रकार थे। 'जथा' पताका पाँच हाथ लंबी और एक हाथ चौड़ी होती थी। उसकी लंबाई में एक हाथ तथा चौड़ाई में है हाथ बढ़ाते चलने पर कमशः विजया, भीमा, चपला, बैजयंतिका, दीर्घा, विशाला और लोला नामक पताकाएँ बनती थीं ( युक्ति । ४९६, ४९७ )। इस कम से अंतिम लोला पताका २१ हाथ चौड़ी और १२ हाथ लंबी होती थी। प्राचीन कला में दिखलाई पड़नेवाली अनेक लंबी पताकाएँ लाल, पीली, नीली तथा चित्र-विचित्र रंगों की होती थीं। अंतिम प्रकार की पताका अंता की गुफाओं में बने हुए चित्रों में ( गुका १७ ) स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ती हैं। साँची तथा भारहत की कलाइतियाँ में पताकाओं पर कई आकृतियाँ दिखलाई पड़ती हैं। साँची की पताकाओं पर लो याक्रतियाँ सरक रेखा की सहायता से बनाई गई हैं पर भारहत की बताकाओं पर कहीं-कहीं फूल भी बने हैं।

#### पताकाश्रों का श्राकार

श्रव तक के विवेचन से इतना तो निश्चित हो जाता है कि पताकाएँ पर्याप्त लंबी और कम चौड़ी होती थीं, पर प्रश्न यह उटता है कि इनका आकार त्रिकोणा-त्मक होता था या आ आयताकार । आज हमें दोनों प्रकार की पताकाएँ देखने को भिलती हैं, पर देखना यह है कि प्राचीन काल में स्थिति क्या थी। पताकाओं के

२---ऐलेन, कॉए ज ऑव ए बांट इंडिया, १५।१-१०

३---ऐलेन, कैटेलॉग ऑब कॉए ज ऑब द गुप्त डायनेस्टी, फलक १।३

४--वॉन मार्शक, दि मॉन्युमेंट्स ऑव सॅबी, फ॰ १६

५--- बी॰ एम॰ बस्त्रा, भारहूत, फ॰ २१ चित्र १४-४५

आकार पर रघुवंश के एक इलोक से बड़ा अच्छा प्रकाश पड़ता है। सातवें सर्ग में स्वयंबर के पश्चात् अन और अन्य राजाओं के बीच होनेवाले युद्ध का वर्णन करते हुए किव बतलाता है कि, "वायु के कारण मछली के ध्याकारवाली पताकाओं के मुँह खुले रह गए थे, उनमें जब धूल घुस रही थी तब वे ऐसी जान पड़ती थीं मानो वर्षा का गँदला पानी पीनेवाली मछलियाँ हों—

मस्यध्वजाः वायुवशादिदीणैः मुखैः प्रदृद्धध्वजिनी रजासि ।

ब्रभुः विवन्तः परमार्थमत्स्याः पर्याविकानीव नवोदकानि ॥ रघु०, ७।४०

इस दलोक से दो बातें स्पष्ट हो जाती हैं—एक तो यह कि मत्स्य-ध्यज की पताका का कपड़ा दोहरा सिला होता था और उसका एक छोर मछिलयों की पूँछ के समान हुआ करता था, क्योंकि तभी तो पताका का मुँह खुल जाने पर उसमें भरी हुई हवा के कारण सारी पताका मछली के आकार की दिखलाई पड़ सकती है। दूसरे यह कि पताका वर्गाकार न हो कर कुछ आयताकार सी होती थी, जिसकी लंबाई चौड़ाई से कहीं अधिक हुआ करती थी। अंतिम निष्कर्ष हमारे उपर्युक्त विवेचन से भी पुष्ट होता है कि पताका की लंबाई कम से कम पाँच हाथ और चौड़ाई है हाथ होती थी। रही मछिलयों के आकारवाली बात। इसका स्पष्टीकरण अजंता की गुफाओं में दिखलाई पड़नेवाली पताकाओं को देखने पर हो जाता है (गुफा १७)। इन पताकाओं के हवा में फहरानेवाले छोर ठीक मछिलयों की पूँछ के समान बने हुए हैं। इस प्रकार इन पताकाओं की सहायता से कालिदास का कथन भली प्रकार सममा जा सकता है (चित्र संख्या २-३)।

यह तो हुई मत्स्यध्वज की वात । कला में शुद्ध आयताकार पताकाएँ भी दिखलाई पड़ती हैं (साँची०, फलक ११, १५, १७; भारहूत०, फलक १९, वित्र १४, १५; अमरावती०, फलक ५ चित्र २ इ०)। परंतु ध्यान देने योग्य बात यह है कि लगभग ये सभी पताकाएँ बौद्ध धर्म से संबंधित हैं । आज भी सारनाथ, कुशीनगर आदि बौद्ध तीर्थों में उत्सवादि के अवसर पर अनेक प्रकार के चित्रों एवं मंत्रों से अंकित ठीक इसी प्रकार की पताकाएँ दिखलाई पड़ती हैं । अतएव उपर्युक्त दो आकारों को छोड़कर अन्य आकारों की पताकाओं का भी प्राचीन भारत में होना संभव है ।

# पताका और दंड

अव देखना चाहिए कि दंढ पर पताका किस प्रकार चढ़ाई जाती थी। इसकी भी दो रीतियाँ थीं । एक तो आज के ही समान दंढ में ही पताका बाँध दी



चित्र सं ॰ १ अ-ई---गुप्त-मुद्राओं पर अंकित ध्वब; उ---त्रिरल-युक्त बौद्ध ध्वब (साँची)।



चित्र सं०४ व्यजीं के कुछ प्रकार (अजंता)



चामर, मणि तथा चक्रध्वव (अर्बता)



चित्र सं॰ ४ मारहूत कीः कला-कृतियों में ध्वज

आती थी । गुरुकालीन सद्राकों पर तथा राजपाट (काशी ) से प्राप्त मिही की सहर्ये पर इस प्रकार की दंड में वाँधी हुई पताकाओं से मुक्त प्या दिसलाई पहते हैं। अवंता के चित्रों में भी इस प्रकार के ध्वक देखे जा सकते हैं (चित्र संख्या ३)। पताका बाँधने की दसरी विधि यह थी की ध्वाजवंड के उपरी सिरे पर एक छोटी बारुडी बाढी वाँधी रहती थी. उसी में पताका का चौकाई वासा सिरा बाँध दिया जाना था (साँची०, पत्नक ११)। कहीं-कहीं अधिक मजबूत बनाने के लिये इस लक्बी को हो अन्य बकडियों के सहारे कसा जाता था ( साँची०, फबक १७ ) । इस प्रकार दंड के उपरी सिरे पर तीन इंडों का एक ऐसा त्रिकीण बनता था जिसका ब्याधार उत्पर झोर शर्षिकोण नीचे होता या (चित्र संख्या २ व्य तथा १ व )। पताका-बंधन का एक तीसरा प्रकार भी भारहत की कलाकृतियों में दिखलाई पड़ता है (भारहूत, फलक ५२ वित्र ५४)। इसमें ध्वजवंड का अपरी सिरा गोलाई में सद जाता था और इस प्रकार बने हुए ऋधेवर्तुल में लकड़ी लगा दी जाती थी जिसके सहारे नीचे की खोर पताकाएँ लटकती रहती थीं । इस प्रकार एक ही ध्वजदंब से दो पताकाएँ लटकाई जा सकती थीं। अर्धवर्तुलाकार भाग को अर्धकमल या अर्धपु.प की आकृति से सुशोभित किया जाता था (चित्र संख्या ४ छ)। कभी-कभी एक ही ध्वजदंड में एक-के-नीचे-एक कई लकडियाँ बाँधकर एक साथ कई पताकाओं की योजना की जाती थी। अजंता (गुफा १७) के चित्रों में एक स्थल पर इस प्रकार की तीन पताकाएँ उड़ती हुई दिखलाई पड़ती हैं ( चित्र संख्या २ इ )। कहीं-कहीं छत्र-वंब के सहारे भी पताकाएँ उड़ती हुई दिखलाई पड़ती हैं। यहाँ पताका को सीधे वंड से ही बाँधा गया है। अजंता में यहधा युद्ध-मृति के मस्तक पर पताका सहित छत्र विकास्तर्ह पडते हैं (चित्र संख्या २ ई)।

# घ्यजदंड

यहाँ तक पताकाओं का विवेचन करने के बाद अब ध्वजदं पर विचार करना चाहिए । ध्वजदं बहुधा लकड़ी का हुआ करता था। इसके लिये बाँस, बकुल, शाल, बलाश, चंपछ, नीप (अशोक कुछ का एक प्रकार या कदंव), नीम और विराज ( कुछ-विशेष, Critaeva Rox burghii ) नामक पेड़ों की लकड़ी काम में लाई जाती थी। इसमें बाँस हो सर्वश्रेष्ठ एवं संपत्तिकारक समभा जाता था। इसका एक अभिप्राय यह भी हो सकता है कि बाँस में झुकने का गुए। होने के कारए। वह सहज ही दूट नहीं सकता और इस प्रकार ध्वजमंग का मय कम रहता है। साधा-

रणुतः ध्वजवंड की लंबाई कम से कम दस हाथ और अधिक से अधिक वीस हाथ होती थी। सेना में ध्वज की लंबाई पव्-मर्यादा की सूचक होती थी। एक हजार से कम सेना वाले सेनानायक का अपना कोई ध्वज नहीं होता था। एक सहस्र सैनिकों के नायक का ध्वज दस हाथ ऊँचा होता था, दो हजार वाले का ग्यारह हाथ और तीन हजार वाले का वारह। इस कम से अपुताधिप अर्थात् दस हजार की सेना के संचालक का ध्वज वीस हाथ ऊँचा रहा करता था। यह ऊँचाई की श्रांतिम सीमा थी। साक्षित्म के द्वारा यह निश्चित्त रूप से नहीं जाना जा सकता कि ध्वजदंड की मोटाई नीचे से उपर तक एक सी होती थी या घटती-बढ़ती रहती थी, पर कला से इसका कुछ परिचय फिलता है। वहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि स्तूपादि के पास जो ध्वज गड़े हुए हैं उनके दंड तो नीचे से उपर तक समान व्यास के हैं, पर हाथी पर राजा के पीछे स्थित ध्वजवाहुक जिन ध्वजों को लिए हैं उनमें कहीं-कहीं यह बात नहीं पाई जाती। उदाहरणार्थ साँची की कृतियों में एक स्थल पर (फ० १६) उपर का भाग मोटा और निचला भाग कुछ पतला होता गया है। भाजा की कलाकृतियों में टीक इसका विपरीत कम दिखलाई पड़ता है। अभवतः ध्वजदंड का यह श्रंतर अपनी रुचि एवं सुगमता की दृष्ट से किया जाता रहा होगा।

#### निष्पताक ध्वज

निष्पताक ध्वज की एक विशेषता उसकी लंबाई थी। इसका दूसरा वैशिष्टय इसपर स्थिर चिह्न था। उसी के आधार पर इस ध्वज के दंड, पक्ष, पद्म, कुंम विह्न और मिए—ये छः प्रकार माने गए। आठ, सोलह, क्तीस या चौंसठ दलों वाला कमल और गोल तथा आठों दिशाओं में अर्थात चारों और पँखुड़ियों से अलंकत कुंम ध्वज-चिह्न के लिये उत्तम सममा जाता था। पश्चियों में इंस, मयूर, शुक्क तथा चाप पक्षी और इसी प्रकार मिएयों में हीगा, पद्मराग, वैदूर्य तथा नीलम ध्वज-चिह्न के लिये अर्थ माने जाते थे।

६—मूल विवेचन के लिये हष्ट० 'युक्तिकल्यतक' ( कलकत्ता, ईश्वरचंद्र शास्त्री ), पू० ६८-७२

७—प्रिंस अॉब वेल्स संग्रहालय, बंबई की पत्रिका, सं०१, १९५०-४१ में आर॰ जी० ज्ञानी का लेख 'आइडेंटिफिकेशन ऑब सो-कॉल्ड सूर्य ऐंड इंद्र फ़िगर्स इन द भाजा ग्रुप'।

इन विक्रों के सिवा अन्य चिक्र भी निष्पताक व्याजों पर अंकित किए जाते थे। 'हयशीर्ष पंचरात्र' में ताँने के बने हुए चक्र के निष्पताक ध्वज पर चिह्नक्य में प्रयक्त किए जाने का उस्त्रेस है ( द्रष्ट० शब्द-कल्पतक, 'व्वज' )। अजंता की गुफा में भी चक्रध्वज चिह्न के रूप में प्रयुक्त हुआ है ( गुफा १७ ), पर वह ध्वज सपताक है (चित्र संख्या ३ इ )। ग्रप्त राजा प्रकाशादित्य की मुद्राश्रों पर चक्रध्वज दिख-लाई पड़ता है। कला में ऐसे भी निष्पताक ध्वज मिलते हैं जिनके द्वारा अपे-क्षित देवताओं का बोध कराया गया है। उदाहरणार्थ, शंगकालीन विद्याल-ध्वजधारी बलराम की मृति (भारत कलाभवन, काशी) श्रीर श्रहिच्छत्रा (रामनगर) से प्राप्त बुद्ध के जीवन के बार प्रमुख दृश्यों से अंकित शिलापट्ट पर बनी हुई मीन-केतन मार की प्रतिमा (लखनऊ संप्रहालय) को गिनाया जा सकता है। भारहत की कला-कृतियों में एक बक्ष और यक्षिणी इस प्रकार के निष्पताक ध्वज को धारण किए हए दिखलाई पडती है (भारहत, फ० २१, वित्र १७, १७ ए)। इन्हें इस सपर्श-ध्वज कह सकते हैं (चित्र संख्या ४ आ ); क्योंकि ध्वजदंडों के जपर मालाधारी सपर्गा ( आवक्ष मानव-शरीर धारण करनेवाला पक्षी ) बना हुआ है । यहीं के एक बेदिका-स्तंम पर 'संगमावचर जातक' की कथा ब्रांकित है ( भारहत, फ० ७६ चित्र १०१)। बोधिसत्त्व राजहस्ती पर आरूढ होकर काशी के विजित राज्य की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। हाथी की सुँद में तथा बोधिसत्त्व के हाथ में निष्पताक ध्वज का एक नया रूप दिखलाई पडता है। इसे 'जयध्वज' कहते हैं। यहाँ भी ध्वजदंड एक-दम सीधा न होकर उपर की ओर से अर्धवर्तलाकार मुड़ा हुआ है। इसी सिरे से माला का एक घना गुच्छा लटक रहा है (चित्र संख्या ४ इ)। बोधिसत्त्व के हाथ में भी एक दूसरा जयध्वज है। यहाँ ध्वजदंड में दो घनी मालाएँ बँधी हैं (बिन्न संख्या ४ ई ), जो हाथी की चाल के कारण हवा में लहरा रही हैं। पीछे सेवक एक सपताक ध्वज लिए बैठा है। संमव है वह राजविह्न हो।

निष्पताक ध्वज का गुप्तकालीन उदाहरण 'गरुड़ध्वज' है, जो गुप्त सम्राटों की सुवर्ण-मुद्राम्नों पर दिखलाई पड़ता है। यह उनका राजिबह्न था। ध्वजदंड पर पंख फैलाए हुए गरुड़ की पक्षी-रूप में प्रतिमा बनाई जाती थी। गुप्तों के परम भागवत होने के कारण उनके यहाँ गरुड़ध्वज का अपना विशेष महत्त्व था। नारद-पांचरात्र में गरुड़ध्वज का उस्लेख है (वाचस्पत्य कोश, 'ध्वज'), परंतु वहाँ मानव-शरीरधारी, उँची नाक वाले (तुंगनासः), सपक्ष गरुड़ की मूर्ति बनाने का विधान है।

# ध्वज के अलंकरण

सपताक एवं निष्पताक ध्वज अनेक प्रकार के अलंकरणों से सुशोभित किए जाते थे। सपताक ध्वजों के भी अप्रभाग पर चिह्नादिक वने होते थे, पर निष्पताक ध्वजों के समान ये अत्यधिक महत्त्व के नहीं होते थे। युक्ति-कल्पतक से पता चलता है कि विभिन्न चिह्नों के आधार पर ध्वजों का अलग-अलग नामकरण किया जाता था। जैसे, ध्वज के अप्रभाग पर यदि हाथ का पंजा बना हो तो उसे 'जयहस्त' ध्वज, कहते थे (युक्ति॰, इतोक ४९३)। वामर इत्यादि से अलंकत पताका 'सर्वबुद्धिदा' पताका कहताती थी (युक्ति॰, ए॰ ६९)। मूल में 'चामरादि' पद से अभिप्राय चामर, चाय-पत्र, तथा चित्र या इवेत बस्त है। चामरोंबाली 'सर्वबुद्धिदा' पताका के दर्शन अजंता के चित्रों में होते हैं (गुफा १७)। वहाँ इसके कई प्रकार लक्षित होते हैं। कुछ पताकाएँ तो ऐसी हैं जिनपर केवल एक चामर है, पर कुछ पर तीन तीन चामर बने हैं। किसी-किसी पर तीनों चामरों के बीच एक वर्तुलाकार वस्तु —

८-- 'वंशंट इंडिया', सं० ४, १० १७१, फ० ६६

९--पताका यदिहास्त्येका सर्वाभ्ने करवर्णिनी । अयं ध्वजो विशासास्त्रो विशेषधकवितः ॥-- मुक्ति , पूर्व ७०-५१

संभवतः मिया—भी दिखलाई पदती है। कुछ नम्नों में यह मिया स्वतंत्र रूप से लिक्षत होती है (चित्र संख्या २, ३)। इन चिह्नों के सिवा धार्मिक चिह्नों से अलंकृत पताकाएँ भी कला के क्षेत्र में दृष्टिगोचर होती हैं। इनमें त्रिरह्मरोपित कई पताकाएँ हैं। किसी पर त्रिरह्म धर्मचक्र के अपर बना रहता है (मारहूत, चित्र १०१) और किसी पर अकेला। " जैनों के यहाँ ये चिह्न दूसरा रूप धारण कर लेते हैं। कला-कृतियों में जैन ध्वजों का कोई उदाहरण लेखक को झात नहीं है, पर हेमचंद्र ने उनका विवरण यों दिया है।—

श्येनो वज्रं मृगच्छागो नन्यावर्तो घटोऽि च । कूमों नीलोत्पलं शंकः फणिः सिंहोऽईतां ध्वजाः ।। ( वाचस्पत्य में उद्धृत )

ध्वज का दूसरा अलंकरण उसके सिरे से खटकनेवाला मोतियों, मिणयों या केवल डोरों का मज्या है। इसे 'अवचूल' या 'अवचूक़' कहते थे। कला में कई अवचूल यूलयुक्त ध्वज दिखलाई पड़ते हैं (साँची, फ० ६३)। साँचीवाले ध्वज का अवचूल मोतियों का बना हुआ है। इसके सिवा घंटा और किंकिणीजाल भी ध्वज के अलंकरण थे (अप्रि०, अध्याय ५९)। आज भी कई जैन-मंदिरों पर घंटायुक्त ध्वज दिखलाई पड़ते हैं। ध्वज पर घंटों की योजना संभवतः शोभा तथा मधुर नाद के लिये की जाती थी। बृहत्संहिता में तो ध्वज के और भी कई अलंकरण बतलाए गए हैं। वहाँ घंटा, माला तथा किंकिणीजाल के साथ छत्र और पिटक का भी उल्लेख किया गया है। छत्रवाली बात तो स्पष्ट है, एक ही दंड पर ध्वज और छत्र के कई नमूने अजंता में मिलते हैं, जिनका उल्लेख पहले किया जा चुका है; परंतु पिटक का अर्थ स्पष्ट नहीं होता। विकास में इस प्रकार का, अर्थोन् पिटारी जैसा, कोई अलंकरण स्पष्टतया लक्षित नहीं होता।

१० - बोगल La Sculptures de Mathura, फलक १४ ए।

११--स किंकिणीजालपरिष्कृतेन सक्-छत्र-घंटा-पिटकान्वितेन । समुच्छितेनामरराड् ध्वजेन निन्ये विनाशं समरेऽरिसैन्यम् ॥ (बृह०, ४३।७)

१२—मेरे एक बंगाली मित्र श्री विभूतिभूषण महाचार्य ने मुझे बतलाया कि अब मी उनके यहाँ ध्वज में कौढियों से सजी हुई एक पिटारी बाँधी जाती है, जिसमें कई मांगलिक वस्तुएँ रखी रहती हैं। संभव है यह प्राचीन पिटक का आधुनिक रूप हो।—लेखक

### घ्यज के उपयोग

क्षव तक विभिन्न प्रकार के ध्वजों का विवेचन किया गया। द्या संश्लेप में हमें यह देखना है कि ध्वज का उपयोग किंन-किन स्थलों तथा अवसरों पर किया जाता था। राजचिह्न के रूप में, सेनापितयों के अस्मी-निर्देशक के रूप में तथा विशेष सवारियों के अवसर पर शोमा-प्रसाधन के रूप में तो ध्वजों का उपयोग होता ही था, इनके अतिरिक्त और भी कई अवसरों पर इनका उपयोग किया जाता था। सम्मान-प्रदर्शनार्थ भी ध्वज का उपयोग करते थे। प्रसिद्ध चीनी पंडित इयु-एन-शांग (व्हेनत्सांग) ने हिट्टा नामक स्थान पर एक विहार में कई अन्य वस्तुओं के साथ चार रेशमी पताकाएँ भी अपित की थीं। 13 कला-कृतियों में स्तूपों के अगल-श्वल (भारहूत, फ० ५२) या बोधिगृह के आसपास 18 ध्वजों का अस्तित्व सम्मान-सूचक ही है। इसी लिये देवमंदिर तथा राजप्रासाद पर ध्वजारोपण का विधान किया गया। अग्निपुराण इस बात का निर्देश करता है कि जिस ध्वज को प्रासाद पर स्त्रााना हो वह शिखर की जँचाई का आधा तथा द्वार की शास्त्रा से दुगुना उँचा होना चाहिए (अग्नि, ५९)।

ध्वज केवल विशेष सम्मान का द्योतक ही रहा हो यह बात नहीं, कभी-कभी वह स्वयं देवता का स्थान भी प्रहण किया करता था। इसका सबसे सुंदर उदाहरण बृहत्संहिता में विणित इंद्रध्वजोत्सव है। राजा एवं राज्य के कल्याण के लिये इस उत्सव का विधान है। ध्वज ही इसका पूजास्थान है। भाद्रपद शुक्र द्वादशी को यह उत्सव मनाया जाता था। बृहत्संहिता में ध्वज के लिये लकड़ी के चुनाव से लेकर पूजनोपरांत महाध्वज के विसर्जन तक का बड़ा विशद वर्णन भिलता है। उससे ध्वजों के अलंकरणादिकों के विषय पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। उसी से यह भी पता चलता है कि ध्वजोत्थापन आजकल के ही समान बड़े समारोह से हुआ करता था। अनेक वाद्यों के गंभीर घोष, आधाणों के वेदपाठ तथा मंगलाशिवाद, जनता द्वारा जयजयकारादि मंगल शब्दों के उद्यारण एवं प्रणाम इत्यादि के साथ धीरे-धीरे महाध्वज का उत्थापन होता था—

१३—भारतीय चीनी वात्री सुवेनच्यांग, प्रयाग, १६४२, पृ० ६३ १४—La Soulptures de Mathura, क० १६

सनिरत जनरावं मंमलाशीः प्रणामा, पदुपटइ मृदक्कैः श्रांतमेर्यादिभिस्त । श्रुतिविहितवन्त्रोभिः पापठिक्रस्य विग्रेः, सञ्चमरहित शब्दं केतुमुख्यपयेत ॥ (इइ०४३।५९)

यह अनुमान करना संयुक्तिक होगा कि उत्सव के इस विशेष अवसर को छोड़कर अन्य अवसरों पर भी ध्वजोत्तोलन इसी प्रकार शान से किया जाता रहा होगा। ध्वज को उतारने की भी विशेष विश्वि थी। ध्यान इस बात पर दिया जाता था कि ध्वज धीरे-धीरे उतारा जाय, पक्षी के सहश एकाएक नीचे न गिरने पाए—

तथा रक्षेन्द्रपः कंतुं न पतेच्छकुनिर्यथा । इन्तैः शनैः पातयेत्तं यथोत्थापनमादितः ॥ (बृह०, ४३।६४)

उत्थित ध्वज की रक्षा सभी प्रकार से करनी पड़ती थी। ध्वजभंग होना राजा के लिये ब्रत्यंत ब्रह्म समभा जाता था श्रीर उसके लिये कई प्रकार के विधान लिखे हुए हैं। जैसे-जैसे समय बीतता गया, ध्वज कई देवताश्रों का प्रतीक बनता गया। श्राज भी विहार के कई गाँवों में ऊँचे भंडे महावीर जी (हनुमान या कोई यक्ष ?) के नाम से स्थापित किए जाते हैं तथा सहारनपुर के श्रासपास ध्वज का पूजन शाकंभरी देवी के नाम से किया जाता है।

# विदेशों में ध्वज

प्राचीन भारतीय ध्वजों के विषय में इतनी चर्चा कर चुकने के उपरांत, प्राचीन विदेशी सभ्यता में ध्वजों की क्या स्थिति थी इसका विवेचन भी मनोरंजक होगा। विदेशी सभ्यताओं में प्राचीन सभ्यता मिश्र की मानी जाती है। वहाँ सेना के प्रत्येक विभाग के अलग-अलग ध्वज होते थे। अपनी भाषा में कहना हो तो ये निष्पताक ध्वज होते थे, जिनपर पवित्र पशु, नौका, व्यजन, राजा का नामपट्ट इत्यादि चिह्न शोभित रहते थे। मिश्र के तथा कहीं-कहीं असीरिया के इन निष्पताक ध्वजों पर एक-दो छोटी-छोटी मंडियाँ भी लटकती हुई दिखलाई पड़ती हैं। पारसीक लोगों में भी निष्पताक ध्वजों की प्रथा थी। इनके यहाँ भाले पर गिद्ध की मूर्ति रहा करती थी। कभी-कभी वे अपने उपास्य देव सूर्य को भी यह स्थान देते थे। अति प्राचीन काल में यूनान में भाले पर कवच का एक दुकड़ा लटकाकर ही ध्वज बना लिया जाता था। बाद में निष्पताक ध्वजों का भी अस्तित्व लक्षित होने लगता है। वहाँ प्रत्येक नगर के अलग-अलग चिह्न होते थे। उदाहरणार्थ, एथेन्स का चिह्न जैतून की शाखा और उत्स्तु तथा थीबीज का 'स्थिनस्स' था। व्यक्तिगत ध्वजों का प्रयोग

रोमन लोगों में अधिक था। इनके ध्वज कई प्रकार के होते थे जिनमें से एक अपने यहाँ के बीद्ध ध्वजों से (जिनके दर्शन साँची और मारहृत की कला-कृतियों पर होते हैं) बहुत-कुछ मिलता-जुलता था। ये ध्वज कई चिह्नों से अलंकृत भी किए जाते थे। परवर्षी काल में इन चिह्नों में राजा की मूर्ति भी सम्मिलत कर ली गई थी। कभी-कभी प्रमुख सेनापतियों की मूर्तियों को भी यह सम्मान प्रदान किया जाता था। "

#### उपसंहार

इस प्रकार हम देखते हैं कि ध्वज का सभी प्राचीन देशों छौर संस्कृतियों में विशेष स्थान रहा है। व्यक्ति की, राष्ट्र की तथा धर्म की प्रतिष्ठा का वह एक केंद्र- विंदु माना गया है। काल के प्रवाह के साथ-साथ उसके आकार-प्रकार में भेद अव- इय होते गए हैं, पर उसकी प्रतिष्ठा अविच्छित्र और अप्रतिहत है। आज वीसवीं शाताब्दी में भी राष्ट्रपति, मंत्रियों तथा मुख्य सेनापित से लेकर साधारण युद्धपोतों तक की प्रतिष्ठा का बहन ध्वज ही करता है। देश और धर्म का प्रतीक ध्वज ही है। वमत्कार यह है कि ध्वज का यह सम्मान एकदेशीय न होकर आज भी सार्वदेशिक है।

१५-विशेष विवरण के स्टिये द्रष्ट∙ इन्साइक्कोपीटिया ब्रिटानिका, 'पर्छैग'!

# अभिलेखों में काव्य-सोंदर्य

#### श्री कृष्णदस्त वाजपेयी

भाभिलेखों से यहाँ तात्पर्य उन प्राचीन लेखों से है जो पत्थर की बड़ानों, शिला-सांभों, ताम्रपत्रों बादि पर लिखे हुए मिलते हैं। प्राचीन भारत में जब कि पुस्तकों के मद्रण की व्यवस्था नहीं थी और हाथ से लिखे जानेवाले पंथों का भी प्रयोग या तो नहीं था या बहुत कम था, उस समय भारत के विभिन्न भागों में शिलाओं और खंभों पर लेख खुदवाए गए। मौर्य सम्राट् अशोक से पहले के शिला-लेख इने-गिने ही उपलब्ध हुए हैं। अशोक के लेखों की संख्या काफी बड़ी है। इस प्रियदर्शी सम्राट ने अपने कर्मचारियों और प्रजा के लिये अनेक राजाझाएँ जारी कीं और उन्हें भारत के विभिन्न प्रदेशों में पहाड़ की चट्टानों और ओपयुक्त (पालिश-दार) खंभों पर उत्कीर्ण करवाया। ऋशोक के समय में प्रायः समस्त भारत में ब्राह्मी लिपि चलती थी, केवल उत्तर-पश्चिमी भाग में खरोशी लिपि का चलन था। यह खरोशी लिपि उर्द की तरह दाहिनी से बाई छोर लिखी जाती थी। अशोक के लेखों की भाषा पाली है। यह उस समय जन-साधारण की भाषा थी और इसी लिये इसका प्रयोग किया गया। अशोक के इन अभिलेखों में शासन एवं समाज-व्यवस्था-संबंधी जो विविध आदेश हैं उनके पढ़ने से पता चलता है कि इस प्रियदर्शी राजा को अपनी प्रजा का कितना अधिक ध्यान था और उसकी भलाई के लिये उसने किस प्रकार बहुमुखी कार्य किए।

श्रीक के बाद श्राभिलेखों की परंपरा प्रायः श्रविच्छित्र रूप से मिलती है। जिन राजवंशों ने भारत के विभिन्न भागों में शासन किया उन्होंने श्रपनी विजय, संधि, शासन-ट्यवस्था, धार्मिक कार्यों झादि का विवरण अभिलेखों में झंकित कर-वाया है। इन श्रभिलेखों से पता चलता है कि किस काल में किस राजवंश का भारत में प्रभुत्व रहा और उसके समय में किस प्रकार के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक उत्थान-पतन हुए। यदि ये अभिलेख उपलब्ध न होते तो हमें प्राचीन भारत का इतिहास जानने में बड़ी कठिनाई होती और अनेक युगों के

संबंध में तो इम अन्य साधनों द्वारा बहुत कम जान सकते। इसका कारण यह है कि लिखित रूप में प्राचीन भारत का कमबद्ध इतिहास नहीं मिलता और उसकी जानकारी के लिये हमें ऐतिहासिक अभिलेखों आदि पर ही निभैर रहना पड़ता है।

प्राचीन स्मिलेकों के मुख्य विषय हैं-राजवंशों का वर्णन, विजय-यात्रा, युद्ध, दान तथा जनता के हित में किए गए विविध कार्यों का उल्लेख। इन लेखों की रचना प्रायः राजदरबार के लेखकों और कवियों द्वारा गदा या पदा में की जाती थी। इसके बाद इस रचना को पथरकटों या धातु-उत्कीर्शकों को दे दिया जाता था। वे निर्देशातुसार उस लिपिवद रचना को पत्थर या विभिन्न धातुम्रों के पत्तरों पर स्रोद देते थे । भिट्टी के फलकों तथा लकही आदि पर भी कुछ प्राचीन लेख मिले हैं. पर उनकी संख्या अधिक नहीं है। यद्यपि श्रधिकांश प्राचीन लेख ठीक प्रकार से उकेरे हुए मिले हैं पर कुछ लेखों में खुदाई करते समय अनेक अशुद्धियाँ हो गई हैं। कहीं-कहीं भाषा-संबंधी दोष भी मिलते हैं। ऐसे लेख भी बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं जो विभिन्न आर्थिक एवं न्यापारिक संगठनों (श्रेणियों और निगमों) या विभिन्न धार्मिक संस्थाओं अथवा संभ्रांतवर्ग या जनसाधारण के द्वारा खुदवाए गए। इन अभिलेखों के उद्देश्य विविध प्रकार के होते थे। कुछ अभिलेखों में धर्मशाला मंदिर, मठ और स्तूप बनवाने का जिक्र मिलता है तो कुछ में समाजोपयोगी संस्थाओं के लिये दान देने की चर्चा है। किन्हीं में शिल्प-व्यापार-संबंधी विकापन हैं तो किन्हीं में यज्ञादि धार्मिक-किया-कलापों का या मृतियों के निर्माण स्रोर उनके प्रतिष्ठापन का उल्लेख है। कहीं भिक्षुश्री और शक्क्यों को दान देने या भोजन कराने का वर्णन है तो कहीं सार्वजनिक उपयोग के लिये कुछाँ, प्याऊ, वर्गाचा छाटि बनवाने का ।

इस प्रकार ये आभिलेख भारत के इतिहास और संस्कृति पर वड़ा प्रकाश डालते हैं। अधिकांश पुराने अभिलेखों की भाषा संस्कृत, पाली, या प्राष्ट्रत है। केवल कुछ केखों को छोड़कर शेष सभी बाझी या उससे निकली हुई लिपियों में हैं। इन अभिलेखों में तत्कालीन राजवंशों का वर्णन तथा संबंधित राजा के शासनकाल में हुए कार्य-विशेष का विवरण प्रायः सीधी-सादी भाषा में भिलता है। परंतु ऐसे लेख भी भिले हैं जिनमें भाषा और भाव संबंधी अनेक विशेषताएँ हैं। कहीं शब्दालंकाशों की छटा है तो कहीं करूपना की उँची उड़ाण। कहीं प्रकृति की सुषमा का चित्रण है तो कहीं विविध भाषों की सुंदर अभिन्यकि। अनेक अभिलेखों को पढ़ने से मात्म म

होता है कि उनके रचिता महान कि बौर कता-अर्मक थे। हम वास्मीकि, मास, अद्देश्योय, कालिदास, मवसूति, माध आदि किवयों के विषय में उनके उत्कृष्ट में बाँ द्वारा जानते हैं परंतु अनेक प्राचीन किव और लेखक, जिनकी रचनाएँ केवस पाषाया-खंडों या ताम्नपत्रों पर ही सुरक्षित रह सकी हैं, आज विस्मृत-से है। यहाँ हम कुछ ऐसे अभिलेखों से उदाहरण प्रस्तुत करेंगे जिनसे पता चलेगा कि इन अज्ञात-नामा साहित्य-रचयिताओं में भी कितनी प्रतिभा और कवित्व-शक्ति थी।

मंद्सीर (मध्यभारत) से मालब-संवत् ५२४ (४६७ ई०) का एक लेख मिला है, जो एक शिलाइंड पर खुदा हुआ है। इस लेख की रचना रविल नामक कवि के द्वारा की गई थी। इस लेख में गुप्त सम्राट् चंद्रगुप्त विकमादित्य के लबके गोविंद गुप्त का उल्लेख है। गोविंद गुप्त के सेनापित वायुरिक्षत के पुत्र का नाम दत्तभट था, जिसके द्वारा लोकहित के अनेक कार्य संपादित किए गए। उसने एक स्तूप का निर्माण कराया और उसके समीप एक कुआँ, प्याऊ तथा बाटिका भी बनवाई। सर्वसाधारण के लिये उस कुएँ का उद्घाटन वसंत ऋतु में किया गया, जब कि कुआँ बनकर तैयार हो गया था। उस अवसर का संक्षिप्त बर्णन कि वे इस प्रकार किया है—

शृंगागभारालस्वालग्रद्मे काले प्रयन्ने रमणीयसाले।
गतासु देशान्तरितप्रियासु प्रियासु कामज्वलनाहुतित्वम्।
नात्युष्णशीतानिलकस्पितेषु प्रशृत्तमत्तान्यशृतस्वनेषु।
प्रियाधरोष्टारुणपत्ल्लवेषु नवां वहत्त्सूपवनेषु कान्तिम्॥

श्रधीत 'कुएँ और स्तूप श्रादि का निर्माण उस वसंत ऋतु में पूरा हुआ जब कि बाल कमल भौरों के भार से मुक गए थे और शाल बुक्षों की शोभा रमणीय हो गई थी; जब कि प्रापितपतिका कामिनियाँ व्यथा का अनुभव कर रही थीं और जब ऐसी मंद हवाएँ वह रहीं थीं जो न तो अधिक गरम थीं और न अधिक ठंढी। उन हवाओं के संचरण से कुंजों के लता-बृक्षों में कंपन उत्पन्न हो रहा था। उस समय मत्त कोकिला मृदु स्वर से आलाप कर रही थी और उपवनों की नवीन कोंपले सुव्रियों के अधरोष्टों की तरह अकण वर्ण की हो मई थीं।'

कि ने उस कुएँ के ठंडे जल का भी वर्णन किया, जो उधर आनेवासीं की प्यास बुमाला आ-'उस कुएँ का जल ऐसा शांतिदायक वा जैसा दो घनिष्ट मित्रीं का आपस में मिलन होता है और ऐसा निर्मल था जैसा मुनियों का मन होता है। पथिकों के सिये वह जल उसी प्रकार हितकारी था जैसे कि गुरुजनों की सीख होती हैं?—

> यहिमन्युद्धत्संगमशीतछं च मनो मुनीनामिव निर्मलं च। वचो गुरूगाभिव चाम्बु पत्थ्यं पेपीयमानः सुलमेति लोकः॥

मंदसौर में शिवना नहीं के घाट पर लगे हुए एक अन्य बढ़े शिलापट पर सं० ५२९ (४७२ ई० का एक लेख खुदा है। इसके लेख का नाम वत्समिट दिया हुआ है। चौवालीस इलोकों में यह लेख समाप्त हुआ है और उसमें शार्द लिवकीडित, बसंतितलका, आर्था, उपेंद्रवजा, मंदाकांता आदि छंदों का ज्यवहार किया गया है। लेख में अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग मिलता है। अर्थालंकारों में उपमा, उत्सेक्षा और रूपक की छटा स्थान-स्थान पर देखने को मिलती है।

इस लेख में दशपुर (जो मंदसीर का पुराना नाम था) के एक विशाल सूर्य-मंदिर का वहाँ के रेशम के व्यवसाथियां द्वारा जीर्णोद्धार कराए जाने का वर्णन है। यह मंदिर कुछ समय पूर्व इन व्यवसाथियों की श्रेणी द्वारा बनवाया गया था। लेख में दशपुर नगर तथा यहाँ के निवासियों के काव्यमय वर्णनों के साथ प्रकृति का मनोहर चित्रण मिलता है। उदाहरण के लिये कुछ इलोक यहाँ दिए जाते हैं। दश-पुर नगर का वर्णन देखिए—

विलोलवीचिलतारविद्यतद्रजः पिजरितैश्च हंसैः । स्वकेसरोदारभरावभुग्नैः कचिलरास्यम्बुरुहैश्च भाति ॥८॥ स्वपुष्य-भारावनतेनीगेन्द्रौर्मद्रप्रगल्भालिकुलस्वनैश्च । अजसगामिश्च पुरागनामिर्वनानि यस्मिन्समलंकृतानि ॥६॥ चललताकान्यव्रलसनायान्यत्यर्थशुक्लान्यधिकोन्नतानि । तिक्षल्लता चित्रसिताभ्रकृट-तुल्योपमानानि यहाणि यत्र ॥१०॥

क्योत् 'उस दशपुर में स्थान-स्थान पर सरोवर थे, जिनमें उठी हुई चंचल लहरें कमल-पुष्पों को हिला-दुला देती थीं, जिससे कमलों का पीला पुष्परज सरोवर पर तैरते हुए इंसों की पीठ पर गिर पड़ता था और उन सफेद इंसों को पीला कर देता था। किसी तालाय में अपने केसर के भार से कमलिनियाँ मुकी जा रही थीं। उस नगर के उपवन फूलों से लदे हुए विटपों से सुशोभित थे, जिनपर मत्त मौरे गूँज रहे थे। नगर की बनिताएँ उन उपवनों में विविध प्रकार के गीत गा रही थीं। और उस दशपुर में विशास भवन थे, जिनके ऊपर पताकाएँ कहरा रही थीं। ऊँची सफद अट्टासिकाएँ, जिनके ऊपर सुंदरियाँ वैठी हुई थीं, ऐसी सग रही थीं मानो विजली से संयुक्त शुभ्र मेघमालाएँ हों। '' —

इस शिलालेख में दशपुर के रेशम व्यवसायियों द्वारा तैयार किए गए वसीं का भी श्रत्यंत रोचक वर्णन किया गया है—

तारुण्यकान्त्युपचितोऽपि मुवर्णहारताम्त्र्छपुष्यविधिना समहंकृतोऽपि । नारीजनः प्रियमुपैति न तावदश्यां यावन पट्टमय वस्त्रयुगानिधत्ते ॥२०॥

श्रर्थात् 'यौवन श्रौर सौंदर्य से संपन्न महिलाएँ, चाहे वे स्वर्णहार तथा तांबूल-पुष्पादि से श्रलंकत ही क्यों न हों, तब तक अपने श्रंगार को अपूर्ण मानकर प्रिय के पास जाने में लजाती हैं जब तक उनके पास दशपुर का बना हुआ रंगीन रेशमी वस्त्रयुगल न हो।'

प्राचीन काल में विकापन का यह कैसा सुंदर उदाहरण है ! दूसरे इलोक में कपड़ों की बारीकी और उनकी लोकप्रियता का कथन है—

स्पर्धावता वर्णान्तरविभागचित्र ण नेत्रसुमगेन। यैः सकलमिदं श्वितितल्मलंकृतं पट्टवस्त्र ण ॥२९॥

श्रर्थात् 'ये वस सूने में गुलायम हैं, विविध रंग-वैचित्र्य से युक्त हैं और आँखों को आनंद प्रदान करनेवाले हैं। यह सारी प्रथिवी इन रेशमी वस्तों द्वारा अलंकत कर दी गई है।'

गिरिनार पहाड़ी की चट्टान पर गुप्त संवत् १३७ (४५६-४५७ ई०) का एक लेख खुदा है, जिसमें गुप्त सम्राट् कंदगुप्त के शासनकाल में सौराष्ट्र प्रदेश में सुदर्शन नामक एक मील पर बाँध बाँधे जाने का वर्णन आया है। इस मील से बहुत दिनों तक सिंचाई का काम लिया जाता रहा। परंतु दुर्भाग्य से एक बार भीषण वर्षा के कारण उसका बाँध दूट गया। इससे मील का पानी फूटकर बाहर उमड़ चला। अब जनता में बड़ी खलवली मच गई और लोग इस आकस्मिक घटना के कारण किंकर्तव्यिवमूद हो गए। इंत में सौराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल पर्णद्र के पुत्र चक्रपालित ने बड़ी कुशलता के साथ बाँध की मरम्मत कराकर लोगों के कष्ट को दूर किया और सुदर्शन मील फिर अपनी पूर्वावस्था में आ गई।

१—इसकी तुल्जना कालिदास के अलका नर्णन से की जा सकती है। मेघदूत के उत्तरार्घ में अलका नगरी की उपमा मेघ के साथ और वहाँ की रमणियों की उपमा निजली से दी गई है — विदाल्जन्त लिलतविताः सेन्द्रचापं सचित्राः (मेव • २।१)।

इस लेख में मालिनी, चपजाति, इंद्रवजा आदि छंदों का विविध स्थलों पर धाराबाहिक प्रयोग किया गया है। स्कंदगुप्त तथा उसके शासन का एवं पर्शदत्त तथा चक्रपालित के गुखों और कार्यकलापों का वर्णन मनोप्राही हुआ है। भीषण वर्षा के कारण सुदर्शन के बाँध के दूटने तथा उसके कारण लोगों की न्याकुलता को बड़े मार्मिक ढंग से चित्रित किया गया है। कुछ श्रंश नीचे दिया जाता है—

भथ क्रमेणाम्बुदकाल भागते निदायकालं प्रविदार्य तोयदैः। ववर्ष तोयं बहु सन्ततं चिरं सुदर्शनं येन विमेद चात्वरात्॥ इमारच या रैवतकाद्विनिर्गताः पलाशिनीयं सिकताविल्ञासिनी। समुद्रकान्तादिचरवन्धनोपिताः पुनः पति शास्त्रयथोचितं ययुः॥ अवेद्दय वर्षागमजं महोद्भमं महोद्देक्तजंयता प्रियेप्सुना। अनेकतीरान्तजपुष्पशोभितो नदीमयो हस्त इव प्रसारितः॥ विषादमानाः खल्ल सर्वतो जनाः कयं कथं कार्यमिति प्रवादिनः। मिथो हि पूर्वापररात्रमुत्थिता विचिन्तयां चापि बभूबुहत्सकाः॥ अपीहलोके सकले सुदर्शनं पुमान्हि दुर्दर्शनतां गतं क्षणात्।

धर्यात् 'जब वर्षा ऋतु ने आकर मेघों के द्वारा मीष्म ऋतु को विदीर्ण कर दिया, तब इतनी मीषण और लगातार वृष्टि हुई कि सुदर्शन मील का बाँच दूट गया और पलाशिनी तथा सिकताविलासिनी आदि निद्याँ जो रैवतक पर्वत से निकलती हैं, उमद्कर तेजी से वह चलीं। मीष्म में वे सूख गई थीं, जिससे अपने पित समुद्र से उनका बिछोह हो गया था। अव वे शास्त्रोचित मर्यादा के अनुरूप समुद्र से मिलने के लिये तेजी से दौड़ पड़ीं। भीषण वर्षा के कारण उत्पन्न परिस्थित से कहीं समुद्र घवड़ा न जाय, इसलिये उर्जयत् नामक पहाड़ ने अपने से निःस्तृत निद्यों को, जिनके तट पुष्पों से अलंकृत थे, समुद्र के पास तक पहुँचा दिया, मानो उसने उन निद्यों के रूप में अपनी मित्रता का हाथ बढ़ा दिया हो। और, लोगों की दशा तो बड़ी दयनीय बन गई। चारों तरफ से इकट्ठे होकर शोकमन्न लोग एक-दूसरे से पूछने लगे कि अब क्या करें, कैसे करें। दो रातें उन्होंने जागकर बिता दीं और घवराहट के साथ सोचते रहे कि इस कष्ट को कैसे दूर किया जाय। जो झील अभी तक अपना 'सुदर्शन' (देखने में अच्छी लगनेवाली) नाम चितार्थ करती थी, वही अब मर्यकर लगने लगी।' इसके बाद लेख में आया है कि किस प्रकार बाँच की धावर्यक मरन्मत कराकर बक्रपाहित ने लोगों का कष्ट दूर किया।

कदंबराज शांतिवर्मा का तालगुंब-लेख भी कान्य की दृष्टि से महत्त्वपूर्ध है। यह लेख मैसूर राज्य के शिमोगा जिले में तालगुंब नामक स्थान पर प्रण्येश्वर के मग्न मंदिर के सामने एक शिला पर उत्कीर्ध है। इसका समय ई० इटी शती का प्रारंभ है। इस लेख से हम यहाँ केवल एक उदाहरण देते हैं। लेख के इकतीसवें श्लोक से पता चलता है कि उत्तर-भारत के श्रसिद्ध गुप्त-वंश तथा कतिपय अन्य राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर कदंबों ने अपनी राजनीतिक शक्ति को मजबूत बनाया था। इस बात को लेख के रचयिता ने, जिसका नाम इन्ज दिवा हुआ है, इस प्रकार न्यक्त किया है—

> गुप्तादिपार्थिवकुरूम्बुरुहस्थलानि स्नेहादरप्रणयसंभ्रमकेसराणि । श्रीमन्त्यनेकृतप्यट्पदसेवितानि यो बोक्यद्दुहितृदीधितिभिर्नृपार्कः ॥ ३१॥

श्रयांत् 'कदंबराज शांतिवर्मा ने, जो सूर्य के समान तेजस्थी था, गुप्तादि उन राजवंशों से अपना संबंध जोड़ा जो अस्फुट कमल-पुष्पों के समान थे, िनमें स्नेष्ट शादर, प्रेम और प्रतिष्टा पुंजीभृत थी और जो अमरहपी अनेक शिकशाली राजाओं द्वारा सेवित थे। ये संबंध शांतिवर्मा ने अपनी कन्याओं को उक्त राजकुलों में विवाहित करके स्थापित किए—उन कन्याओं को जो सूर्य की उन किरणों के सहशा थीं जो कमलावलों को प्रफुल्लित और विकसित करती हैं।'

उक्त इलोक का उत्प्रेक्षालंकार ध्यान देने योग्य है। कमलावली तब तक प्रफुल्लित एवं विकसित नहीं होती जब तक सूर्य की किरयों उसपर न पड़ें। किंव ने जिस कुशलता के साथ कन्या-प्रदायी अपने राजा की संबंधित राजकुलों की अपेक्षा उच्चता और महान्ता की ओर संकेत किया है वह प्रशंसनीय है। किंव के अनुसार गुप्तादि राजकुल कदंब-वंश से संबंध स्थापित होने के बाद ही अधिक अभ्युदय एवं विकास को प्राप्त हए।

तदिक्यों की सूर्य-किरणों के साथ उपमा भी आकर्षक है। कालिशस ने राम के पौत्र अतिथि के दूतों की उपमा सूर्य-किरणों से दी है और लिखा है कि गुप्तचर राज्य के सभी मामलों को उसी तरह प्रकाश में ले आते थे जैसे कि सूर्य के प्रकाश में रखी हुई चीज खिपी नहीं रह सकती—

न तस्य मंडले राज्ञो न्यस्तप्रणिधिदीथितेः । अदृष्टममविकंचिद्वपश्चस्वेव विवस्वतः ॥ (रघु०१७।४८)

इस प्रकार हम देखते हैं कि अनेक प्राचीन अमिलेखों के रचयिता महान कि थे। प्रयाग-प्रशस्ति के लेखक हरिपेया, मंदसौर-सेखों के किव रविल तथा बत्समिट्ट, वासुक्यराज पुसकेशिन के पेहोस-सेस के रचियता रिवकीर्त, तालगुंड-सेस के कर्ता कृष्ण तथा अन्य कितने ही अभिसेसकार निस्संदेह उच कोटि के किव थे। दुर्भाग्य से इन तथा अन्य किवमों में से अनेक के नाम केवस एक या दो शिलालेखों में ही वचे हैं। कुछ के नाम साहित्यक मंथों में भी अन्य लेसकों के द्वारा डिडिस्त हुए हैं। परंतु अधिकांश कियों के विषय में केवल उनके नामों के अतिरिक्त हमें कुछ भी आत नहीं है। ऐसे अभिलेस भी बड़ी संख्या में मिले हैं जिनमें रचयिताओं के नाम या तो दिए ही नहीं गए या दूट गए हैं। भारतीय परंपरा के अनुसार बहुत से किव अपनी कृतियों में अपना नाम देना ठीक नहीं सममते थे, क्योंकि वे आत्मरलाघा एवं आत्म-विज्ञापन को बांछनीय नहीं मानते थे। भवभूति-जैसे लेसक, जिन्होंने दावे के साथ लिसा है—'उत्पत्स्यत मम तु कोऽपि समानधर्मा,' अपवादस्वरूप ही कहे जा सकते हैं। अभिलेख-रचयिताओं में भी कतिपय ऐसे व्यक्ति हुए हैं। उनमें से आंध्र के बौदहवीं शती के राजा अन्नवेम के शासनपत्र के लेसक त्रिलोचनार्थ का उदाहरण यहाँ दिया जा सकता है। शासनपत्र के अंत में यह किव अपने संबंध में लिखता है—

महानटजटाछटानटदमन्दमन्दाकिनी-

कलकाणितकंकणवजनिज्यस्थितागाग्यस्नः।
कितः कितकुलोद्भवो भुवनभव्यदिख्योदयः।
विवागमनिकारदो जयति शारदावल्लभः॥

बर्यात् 'त्रिलोचनार्यं किन की जय हो, जो न केवल स्वयं किन है अपितु किन्यों के वंश में उत्पन्न हुआ है और जिसका भन्य प्रकाश भुवन में न्याप्त है, जो शैवागम का पंडित है और सरस्वती का स्नेहपात्र है, जिसके कान्य के शब्द वैसे ही सरस और मधुर हैं जैसे शिव जी के जटाजूट के ऊपर जृत्य करनेवाली मंदा-किनी के कंकण से निःसृत शब्द।'

श्रंत में हम उन अप्रसिद्ध महाकिषयों का श्राभिनंदन करते हैं, जिनकी महान् श्रुतियाँ अभिलेखों में सुरक्षित हैं—जो क्रतियाँ न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्व-पूर्ण हैं बल्कि साहित्य की भी अमूल्य निधियाँ हैं।

## अशोक की महत्ता

#### श्री रमाशंकर श्रिपाठी ]

जब हम भारत के अतीत की ओर दृष्टिपात करते हैं तो एक बात स्पष्ट प्रतीत होती है कि वह अधिकतर गौरवपूर्ण रहा है, यद्यपि उसको कभी-कभी काल के गर्स में गोवा भी लगाना पड़ा है। उसका इतिहास पराक्रम, दार्शनिक विचार तथा धर्म-भावना की एक उज्ज्वल गाथा है। प्राचीन भारत में अनेक अधि, तपस्वी, शौर्य-संपन्न व्यक्ति तथा प्रतिभाशाली सम्राट हुए हैं, और आज भी हम उनके उचादशे एवं जीवन-कार्यों से प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही महान पुरुषों में अशोक की भी गिनती की जाती है। उसके चरित्र तथा गुणों और सफल उद्योगों का पूर्ण हर से विग्द-र्शन कराने के लिये ऐतिहासिकों ने उसकी तुलना संसार के विभिन्न देशों के कतिपय शक्तिशाजी एवं प्रतापी राजाओं से की है। यथा, कब विद्वानों के मतानसार जैसे रोम के अधिपति कान्स्टेंटाइन (Constantine) ने ईसाई धर्म को अपनाया और उसके प्रसार में सहायता दी, उसी प्रकार ध्रशोक के प्रयत्न से बौद्ध धर्म की उन्नति हुई धोर वह जगत में फैला। ज्ञान तथा सात्विकता में अशोक मार्कस आरेलियस (Marcus Aurelius ) के सदृश माना जाता है; और धार्मिक सहिष्णाता एवं सुसंग-टिव शासन-पद्धति के कारण इसकी गणना अकवर जैसे भारतीय नरेशों के साथ की जाती है। इस लेख में हम संक्षेपतः यह दिखलाने का प्रयास करेंगे कि इतिहास के रंगमंच पर अशोक को इतना ऊँचा स्थान क्यों दिया जाता है।

श्वारोक की महत्ता जानने के लिये सबसे प्रथम हमें उसके आदर्श पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ यह कह देना उचित है कि प्रत्येक शासक का यह मूल कर्तव्य है कि वह प्रजा-रक्षण, प्रजा-परिपालन तथा प्रजा के योग-क्षेम का संवर्धन करे। अब प्रश्न यह है कि इस कसीटी पर अशोक कहाँ तक करा उत्तरता है। छठे शिलालेख में उसने स्वयं यह घोषित किया है—

नास्ति हि कंमतरं सर्वछोकहितमा (त्या) य च किचि पराक्रमामि अहं किति भूतानं आनंणं गक्टेयं इध च नानि सुलापयामि परता च स्वयं आराध्यंतु । अर्थात् "सब लोगों की मलाई के अविरिक्त मुझे अधिक करणीय काम कोई नहीं है। जो कुछ पराक्रम में करता हूँ, वह क्यों ? इसीलिये कि जीवधारियों के ऋण से मुक्त होऊँ, और उन सबको इस संसार में मुख मिले और आगे चलकर स्वर्ग"। इस घोषणा से, जिसमें अशोक ने मनुष्य के सामान्य तीन ऋणों (ऋषि-ऋण, देव-ऋण और पितृ-ऋण) के अतिरिक्त राजा के लिये एक चौथे ऋण (जीव-ऋण) की कल्पना की है, दो बातें स्पष्ट प्रतीत होती हैं; प्रथम, यह कि अशोक प्राणिमात्र अर्थात् मनुष्य एवं सब जीव-जंतुओं का कल्याण चाहता था; और दूसरे, वह उनके केवल पेहिक मुखों से ही संतुष्ट न होकर यह भी चाहता था कि वे परलोक में आनंद तथा शांति प्राप्त करें। इस ध्येय को सामने रखकर अशोक ने अपनी प्रजा तथा अन्य सब जीवों के हित के लिये अनेक प्रकार के उपाय किए। द्वितीय शिलालेख में अशोक ने स्वयं अपने प्रयत्नों का वर्णन किया है। यथा,

सर्वर्त (त्र) देवानं पिँ (प्रि) यस पिँ (प्रि) यदिसनो राज्ञो हे चिक्रीछ कता मनुस-चिक्रीछा च पत्त-चिक्रीछा च ओसुदानि च यानि मनुसोपगानि च पसो (प) गानि च यत यत गास्ति सर्वर्त (त्र) हारापितानि च रोपापितानि च मूलानि च फलानि च यत यत नास्ति सर्वत हारापितानि च रोपापितानि च पंथेस् कूपा खानापिता व (त्र) छा च रोपापित (।) परिभोगाय पत्त-मनुसानं।

अर्थात् "देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा ने सब स्थानों में दो प्रकार की चिकित्साओं का प्रबंध किया है, एक मनुष्यों की चिकित्सा का और दूसरी पशुओं की चिकित्सा का । मनुष्यों और पशुओं की उपयोगी औषधियाँ जहाँ-जहाँ नहीं हैं वहाँ-वहाँ वे लाई गई और लगाई गई। इसी प्रकार मनुष्यों तथा पशुओं के उपभोग के लिये जहाँ-जहाँ फल और मृल नहीं हैं वहाँ-वहाँ वे लाए गए और लगाए गए, और मार्गों में कुएँ खुदवाए गए तथा पेड़ लगवाए गए"। सप्तम स्तंभलेख से यह भी विदित होता है कि अशोक ने यात्रियों के लिये धर्मशालाओं का निर्माण कराया था, आधे कोस में कूप खुदवाए थे, और पशु-मनुष्यों के परिभोग के लिये आम्र-वाटिकाएँ लगवाई थीं—

मगेसु पि मे निगोहानि लोपापितानि छायोपगानि होसंति पसु-मुनिसानं अंबा-वाहिक्या लोखापिता अद (कोसि) क्यानि पि मे उद्पानानि खानापितानि निसि (द) या च कालापिता।

यह सब सुकार्य अशोक ने अपने राज्य में ही नहीं किया था, वरंच अपने समीपाथ चोल, पांड्य, सतिबयुत्र और केरलपुत्र के स्वतंत्र दक्षिणी राज्यों में तथा सुद्दबर्ती यवन-राज्यों में भी किया था (द्वितीय शिलालेख)। त्रयोदश शिलालेख के अनुसार धशोक के समकालीन यवन राजाओं के नाम ये थे—अंतियोकस (Antiochos II Theos of Syria), तुरमय (Ptolemy II Philadelphos of Egypt), अंतिकन (Antigonas Gonatos of Macedonia), मग (Magas of Cyrene), और अलिक्सुंद्र (Alexander of Epirus or Corinth)। अतः धशोक की कल्याणकारी नीति स्वदेश तक ही सीमाबद्ध न थी, अपितु वह सर्वत्र विदेशों में भी अपना धन सर्व कर परोपकार करने में निरंतर उचत रहता था। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि उसने ''वसुधेन कुटुंबकम्" के उच्चादर्श को, जहाँ तक हो सका, कार्यरूप में परिएत किया।

अशोक ने आिएयों के सांसारिक सुख के उपर्युक्त साधन ही नहीं एकत्रित कर दिए थे, अपितु उसने अपने साम्राज्य में जीव-हिंसा का भी नितांत निषेध कर दिया था। वह यह नहीं सहन कर सकता था कि अकारण किसी जीव को कुछ भी क्षति पहुँचे, इसितये उसने अपने लेखों में "प्राणानां अनारम्भो" (शिलालेख ३,४,१११ स्तंमलेख ७), "प्रणनम् संयमो" (शिलालेख ९), "अविहिसा भूतानम्" (शिलालेख ८), स्तंमलेख ७) का उपदेश बारंबार दिया है। पहिले अशोक स्वयं मांसाहारी था और उसकी पाकशाला के लिये प्रतिदिन सहस्रों जीवों का वध होता था, जैसा प्रथम शिलालेख के इस वाक्य से स्पष्ट है—

पुरा महानसिंग्ह देवानं पि (प्रि) यस पि (प्रि) यदिसनो राजो अनुदिवसं बहूनि पी (प्रा) ग-सत-सहसी (स्रा) नि आरिभेसु सूराधाय ।

किंतु जबसे उसने आहंसा तथा द्याप्रधान बौद्ध धर्म की शरण ली, तब से अन्य सब प्राणियों का वध उसने जिलकुल रोक दिया और कुछ दिनों के लिये केवल एक मृग और दो मोर मारने की आज्ञा दी, और वह मृग भी नित्य नहीं मारा जाता था—

से अज यदा अयं धंम-लियी लिखिता ती एव पी (प्रा) णा आरभरे सूपाथाय हो मोरा एको मगो सो पि मगो न धुवो ।

यह नियमित हिंसा भी उसकी आत्मग्लानि का कारण थी, और उसने शीघ ही इन तीनों जीवों के वध को बंद करने की प्रतिका की-

एते पि ती (बी) पी (पा) णा पछा न आरमिसरे।

इस प्रकार अपने सिद्धांतों के वशीमृत होकर आशोक ने अपने जिह्नासुख को विलक्कल तिलांजिल दे दी। उसने अपने पूर्वजों की एक प्रया को भी जीव-एका के लिये रोक दिया था। आठवें शिलालेस में वह कहता है कि पहिले राजा लोग विहार-यात्रा करने जाते थे। इसमें आसेट तथा अन्य कई प्रकार के 'अभीरमकानि' अर्थात् मन बहलानेवाली वातें होती थीं, किंतु ये सब आमोद-प्रमोद उसके सात्विक मन में सटकते थे, इसलिये अशोक ने ''विहार-यात्रा" के स्थान में ''धम्म-यात्राएँ'' चलाई जिनमें शाह्मण्-श्रमणों का दशैन, उन्हें दान, वृद्धों का दर्शन, सुवर्ण-वितरण, जनपद (राज्य) के लोगों का दर्शन, धर्म का उपदेश और धर्म-विषय की जिल्लासा इत्यादि अच्छे काम होते थे। यथा—

अतिकातं अंतरं राजानो विहार-यातां अयासु एत मगय्या (व्या) अञानि च एतारिस (ा) नि अमीरमकानि अहुं सु सो देवानंथियो पियदसि राजा दसवसिमिसितो संतो अयाय संजोधि तेनेसा अम-याता एतयं होति वाम्हण-समणानं दसणे च दाने च थैरानं दसणे (च) हिरंण-यिदिशानो च जानपदस च जनस दस्यनं धर्मानु (स) स्टी च धमपरिपुछा च। द्यामाव से प्रेरित होकर अशोक ने प्रथम शिलालेख के अनुसार "समाजों" का भी होना बंद कर दिया था, क्योंकि इन समाजों में विविध प्रकार के खेल-कूद तथा गाने-बजाने के अतिरिक्त हिंसा अधिक मात्रा में होती थी और मांस का वित-रण लोगों में खूब होता था-

न च समाजो कतय्यो ( व्यो ) बहुकं हि दोसं समाजिम्ह पसित देवानं पिं ( प्रि ) यो पि ( प्रि ) यदिस राजा।

किंतु एक दूसरे प्रकार के "समाज" थे जिनमें हिंसा नहीं होती थी, श्रीर उनको अशोक नहीं रोकना चाहता था—

अस्ति १ तु एकचा समाना साधु-मता देवानं थि (प्रि) यस थि (प्रि) यदिसनो राज़ो।

इस बड़ी जीव-रक्षा के कारण वह द्वितीय स्तंभलेख में यह दावा करता है कि मैंने द्विपद, चतुष्पद और पिक्ष-वारिचर पर अनेक अनुष्रह किए, यहाँ तक कि मैंने उनके प्राणों की भी दक्षिणा दी—

दुपद-चतुपदेसु पिल वाल्चिल्सु विविधे में अनुगहे कटे आ पान दाखिनाये। इस कथन में लेशमात्र भी अतिशयोक्ति नहीं जान पड़ती, क्योंकि अशोक ने पाँचवें स्तंभलेख में जिन जीवों के वध का विलकुल निषेध किया उनकी सूची से स्पष्ट है कि उसके राजत्वकाल में " अहिंसा परमो धर्मः" का मनोहर निनाद चतु-केंदिं गूँज रहा था।

अशोक ने अपनी मजा के हित तथा सुख-संपादन के सिवे सतत "धन्म" के प्रचार का भी बीड़ा उठाया । वह स्वयं तो हड़ बौद्ध धर्मावलंबी था तथापि उसने कोगों का लक्ष्य अपना निजी धर्म नहीं बनाया। यहाँ यह उस्लेख्य है कि नवें शिक्षा-लेख के अनसार अशोक ने धर्म का जामा पहिने हए प्रचलित रीति-रिवाजों ( "मंगल" ) को निरर्थक कहकर तिरस्कृत किया है और उनकी जगह उसने लोगों को "धम्ममंगल" करने का आवेश दिया है। किंतु "क्तारि अरिय सत्यानि", "मिल्हाम ममा" तथा "निव्वान" आदि जो बौद्ध धर्म के मुख्य सिद्धांत हैं उनके बारे में अशोक अपने लेखों में विलकुल चुप है। उसकी धार्मिक नीति संकीर्यो न थी, और वह अपनी प्रजा का धर्म-परिवर्तन करने के लिये उत्सुक न था। यदि वह बौद्ध धर्म ऐसे किसी विशेष धर्म के प्रचार में अपनी सारी संपत्ति एवं शक्ति लगा देता तो वह निस्संदेह अपने उच पद का दुरुपयोग करता । उसने जिस "धम्म" (धर्म) का सदु-पदेश दिया वह सबको प्राह्म था, और उससे हमें अशोक की उदारता तथा दरदर्शिता का पूर्ण परिचय मिलता है। वह द्या, दान, सत्य, शौच, मृद्ता, साधुता, संयम, भाव-शुद्धि, कृतज्ञता और रढ़ भक्ति आदि सद्गुणों को अपनाने के लिये मन्ध्यों को उत्प्रेरित करता है। वह यह भी चाहता है कि लोग पाप, निष्ठ्रता, क्रोध, मान, ईर्ष्या इत्यादि दुर्गुगों से दर रहें और वे माता-पिता, गुरुजन और बढ़ों की शुश्रवा करें, और श्राह्मण, श्रमण, बंधू, मित्र, परिचित, दास, भ्रत्य तथा दुःखी एवं दीन पुरुषों का यथावत त्रादर एवं सत्कार करे । वास्तव में ये सिद्धांत सब धर्मी की संपत्ति तथा सार हैं ।

संसार के इतिहास में बाशोक पहिला सम्राट् था, जिसने लोगों को धर्म का तत्त्व समकाया और उनके चित्त को बाद-विवाद संबंधी बातों से दूर इटाया। बह धार्मिक कट्टरता और द्वेष-भाव को घृणा की दृष्ट से देखता था। वह स्वयं सब धर्मा-वलंबियों की पूजा करता था, जैसा बारहवें शिलालेख से स्पष्ट है—

देवनं प्रियो प्रियद्रशि रय सव—प्रषंडनि प्रज्ञजित (नि ) प्रहथनि च पुजे चि दनेन यिविधये च पुजये।

उसने बौद्धों के अतिरिक्त ब्राह्मण, निर्मंध तथा आजीवक इत्यादि को अपने दान और मान का सदा भागी बनाया। आजीवकों के लिये तो उसने गया के निकट बराबर नाम के पर्वत में विशाल गुफाएँ बनवाई। इसी प्रकार अशोक ने अपनी प्रजा को भी धार्मिक सहिष्णुता का मंत्र पदाया। वह नाहता था कि वृथा "अत- प्रपंड-पुत्र'' (धात्म-पाणंड-पूजा ) धायवा ''पर-पाणंड-गरह'' (पर-पाणंड-गर्हा ) न हो, क्योंकि स्वधर्म-प्रेम से प्रेरित होकर दूसरों के सिद्धांतों की निंदा सर्वथा ध्वनर्थ-कारी होती है---

किति अत-रवंड-पुज व प (र) पवंड-गर (ह) न व नो सिय (अ) पकर-णाति छहुक व सिय तिस तिस प्रकर (णे) पुजेत विय व चु पर-प्रवं (ह) तेन तेन अकरेन ए (वं) करतं अत (प्र) वंडं बढेति पर-प्रवंडस पि च उपकरोति तद अवय क (र) मि (नो) अत्प्र (वंड) क्षणित (पर) प्रवंडस च अपकरोति यो हि कचि अत-प्रवंड पुजेति (पर) (प्र) वंड गरहति सत्रे अत-प्रवंड-भितय व किति अत प्रवंडं दिपयमि ति सो च पुन तथ करतं सो च पुन तथ करतं य (ह) तरं उपहंति । सबको उचित हैं कि बाक्संयम ("बचोगुति") रक्खें और "बहुश्रुत" हों, इत्यात् अन्य धर्मों को अद्धापूर्वक सुनने और सममने की चेष्टा करें, जिससे पारस्प-स्परिक "समवाय" मोलजोल—बढ़े। ये कैसे उच्च कोटि के विचार हैं जो आज बीसवीं शताब्दी में भी भारतवर्ष के सांप्रवायिक वैमनस्य और झगडों को मिटाने

अशोक की एक और विशेषता यह थी कि उसका हृदय प्रजा-वात्सस्य से श्रोत-प्रोत था, और प्रजा के प्रति उसका व्यवहार पिता-तुस्य था। वह किलंग के दोनों लेखों में यह घोषणा करता है—

के लिये आदर्श सिद्ध हो सकते हैं।

सवे मुनिसे पजा समा अथ पजाये इछामि हक (किति) स (वे) न (हि) त सुखेन हिदछो (किक) पाललोकिके (न) (यूजेवू) (ति) तथा (सव) (मृनि) सेसु पि(३) छामि (ह) क।

श्रयीत् सब मनुष्य मेरी संतान के सदृश हैं, श्रीर जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरी संतान इहलीकिक श्रीर पारलीकिक मुख का भोग करे उसी प्रकार मैं सबका कल्याए चाहता हूँ। श्राइचर्य की बात तो यह है कि उसकी ऐसी भावना केवल श्रपनी प्रजा के ही प्रति न थी, किंतु वह सीमांत जातियों पर भी कृपादृष्टि रखता था। द्वितीय किंतग-लेख में श्रशोक कहता है—

सिया अंतानं (अ) विजितानं कि छादे सु लाजा अफेसु ति एताका (वा) में इछा (अं) तेसु पापुनेयु लाजा हेर्ब इछित अनु (विगि) न हे (यू) मिमयाये (अ) स्वसेयु च में सुखं मेव च छहे (यू) ममते (नो) (तु) ल हेर्ब पापुनेयु ल (मिस) ति ने लाजा ए सिक्ये लिमितवे ममं निमित्तं च धंम ज्वले (यू) ति हिदलोग च पललोग च आलाध्ये (यू)।

वर्षात्, ''वे गुमले भय न करें, करंच विश्वास रक्वें। मैं वसको गुम दूँगा वीर किसी प्रकार का गुम्ब नहीं दूँगा। स्वि वनसे इक व्यवस्थ भी हो कायगा तो में उनको स्थाराक्ति द्यमा प्रदान कहँगा। मेरे निमित्त ने वर्मपूर्वक कतें जिससे उन्हें यह लोक घोर परलोक दोनों प्राप्त हो सकें।' बाशोक कितना सहनशील पुरुष था, मौर उसने बापने कार्य तथा उत्तरदायित्व के क्षेत्र को कितना विश्वत कर रक्का था! छठे शिलालेख के अनुसार वह सर्वत्र मनुष्यों को सुख पहुँचाने में संख्यन रहता था, यथा ''सर्वत्र च जनस बाथे करोमि''। उसको घापने सुख-साधन की तनिक भी परवाह न थी; उसकी तो यही इच्छा थी कि उसके जीवन की हरघड़ी लोक-हित-संपादन में बीते। इस उद्देश से उसने यह आज्ञा निकाली—

(स) वे काले भूं (ज) मानस में ओरोधनिष्ट गमागारिष्ट वचिष्ट व विनीतिष्ट च उपानेश च सर्वत (ल) पिटवेदका स्टिता अथे में (ज) नस पिटवेदेथ इति।

द्यर्थात् "मैंने इस प्रकार का प्रबंध किया है कि सब समय, चाहे मैं स्नाता होऊँ, चाहे रिनवास में होऊँ, चाहे रायनागार में होऊँ, चाहे पशुरााला में, चाहे डाक से लंबी यात्रा में, झौर चाहे उद्यान में, सर्वत्र प्रतिवेदक प्रजासंबंधी कार्यों की सुके निश्शंक सूचना दें"। इतना अधिक परिश्रम करने पर भी अशोक को कभी संतोष न होता था—"नास्ति हि मे तो (सो) उ (स्टा) निम्ह अध-संतीरणाय ब"। बहु जो कुछ करता था, सब लोकहित के लिये ही—"कतय्ब (च्य) मते हि मे स (व) लोक-हितं"। सचमुच उसकी कार्यतत्परता विचित्र थी, श्रीर उसका प्रजान्त्रेम श्रगाध था।

श्रशोक की ख्याति तथा महत्ता का एक कारण यह भी है कि उसने श्रपने राज्य की नीति का पथ बिलकुल बदल दिया। उसके पूर्व प्रायः सभी मगध के राजाशों ने श्रपनी विजय-पताका चतुर्दिक फहराने का प्रयत्न किया था। किंतु उस भयंकर युद्ध की भीषणता एवं क रता ने उसके हृदय पर भारी श्राधात पहुँचाया। तेरहवें शिलालेख में लिखा है कि कलिंग-विजय में

दिश्रद-म ( ते ) प्रणश्रत ( सह ) को ( ये ) ततो श्रपत्रुदे शत-सहस्त्र गते तत्र इते वहु-तवत ( के ) ( व ) ( मुटे )

अर्थात् "हेद् लाख आदमी बंदी बनाए गए, लगभग एक लाख मारे गए, और उससे कई गुने आदमी युद्ध-संबंधी कठिनाइयों के कारण मरे"। लाखों मनुष्यों को हताहत देखकर और उनके मित्रों तथा बंधुवर्गों के करुण कंदन को सुनकर

बरोक दया-भाव से द्वीमृत हो गया । उसने सोचा कि रक्तपात से साम्राज्यलिप्सा ही प्रज्वलित होती है, और इस प्रकार कोगों की संत्रस्त करना एक घोर पाप है। फलतः उसने "धम्मविजय" की भोर ध्यान दिया। चतुर्थ शिलालेख के अनुसार फिर "मेरीबोसो बहो धंमघोसो", बर्धात "मेरीघोष" की जगह "धम्मघोष" सर्वत्र सुनाई पढ़ने लगा। अशोक ने अपनी शक्ति सार्वजनिक कार्यों में लगाई, और "धन्म" की सरिता वेग से प्रवाहित हुई। उसकी प्रजा में एक नए जीवन का संचार हुआ, और चारों ओर अहिंसा, प्रेम और द्या की दुंद्भि सुनाई पड़ी। इसका परि-गाम यह अवश्य हन्ना कि अशोक के समय में मगध-साम्राज्य के राजनीतिक विस्तार पवं विकास का सूर्य अस्त हो गया, किंतु उसके अथक परिश्रम और उत्साह से "धन्मविजय" की वैजयंती विदेशी यवन राज्यों में भी उड़ी, और भारतवर्ष ने एक जब आदर्श अपनाया । आज संसार में शांति-स्थापना की समस्या बहुत जटिल प्रतीत हो रही है, किंतु बाशोक ने एक ही टढ़ निक्चय से घातक अस्त्रों का नितांत वहि-कार कर दिया और सीमांत जातियों श्रीर छोटे-छोटे राज्यों को भी विद्वास दिलाया कि वह उनको लेशमात्र हानि न पहुँचाएगा । अत्यंत शक्तिशाली होते हए भी अशोक का यह शांतिमय संकल्प निस्संदेह उसकी महानता का एक ज्वलंत प्रमास है।

# कबीर साहब और विभिन्न धार्मिक मत

#### िश्री परशुराम चतुर्वेदी ]

कबीर साहब का आविर्माव विक्रम की पंद्रहवीं राताब्दी में हुआ था। उस समय भारत में अनेक मत-मतांतर प्रचलित थे और विभिन्न संप्रदायों के जिल्ल विधानों तथा उनके अनुयायियों के परस्पर-विरोधी आचरणों की अंकार्ध्व में वास्तविक धर्म का रहस्य जानना कठिन हो रहा था। फलतः, केवल बाहरी बातों में ही सदा व्यस्त रहने के कारण, एक दूसरे को मनुष्य होने के नाते भी भाई स्त्रीकार करना भूल जाता था। सभी अपनी-अपनी डेढ् चावल की खिचड़ी असग-अलग पकाना चाहते थे धौर अपने सांप्रदायिक नियमों के सामने दूसरों की धौर दृष्टिपात तक नहीं करते थे। दंभ, पायंड श्रीर श्रहंकार का प्रायः सर्वत्र बोलबाला था और धर्म वस्तुतः व्यक्तिगत श्राध्यात्मिक कल्याए का एक प्रमुख साधन होने के स्थान पर पथभ्रष्टता तथा सामाजिक विशृंखलता का एक बहुत बढ़ा कारण बन गया था। कबीर साहब ने इस प्रकार की धार्मिक परिस्थिति को उस काल के व्यक्तिगत पतन एवं सामाजिक अधोगित का मूल सूचक माना और उसकी खरी श्रालोचना कर उसे उन्होंने सुधारने की भी चेष्टा की। उनकी रचनाश्रों के अंतर्गत ऐसे अनेक स्थल मिलेंगे जहाँ उन्होंने इस दुर्दशा की ओर संकेत किया है तथा जहाँ विभिन्न संप्रदायों के अनुयायियों के विचित्र आचरणों का वर्णन कर उन्हें उन्होंने श्रनुचित एवं निरर्थक भी टहराने का प्रयत्न किया है। वे वहाँ उनके शटद-चित्र प्रस्तुत करते हैं, उनपर अपनी टीका-टिप्पणी देते हैं तथा कभी-कभी वैसे व्यक्तियों के लिये कोई न कोई संदर आदर्श भी उपस्थित करने लग जाते हैं।

कबीर साहब के समय में प्रचित्तत मतों की संख्या केवल उत्तरी भारत में भी बहुत बड़ी रही होगी, क्योंकि उस समय तक प्रायः प्रत्येक धर्म के अंतर्गत अनेक छोटे-बड़े संप्रदाय बन गए थे, जो अपने को एक दूसरे से भिन्न समम्मा करते थे। कबीर साहब ने अपने एक पद में बतलाया है कि जहाँ-कहीं भी जाँच-पड़ताल करके देखिए, ऐसा कोई भी नहीं दिखाई पड़ता जो 'हरि' के वास्तविक रहस्य से परिचित

हों; 'छह दरसन' और 'छचानचे पाषंड' इसके लिये सदा व्यप्र जान पड़ते हैं, किंतु वे भी अज्ञान के गर्त में हैं। जैसे,

> आलम दुनी सबै फिरि खोजी, हरि बिन सकल अयाना। छह दरसम छत्रामंबै पाषंड, आकुल किनहूँ न बाना॥

यहाँ 'छह दरसन' से कबीर साहब का अभिप्राय उन षह्दर्शनों से नहीं जान पढ़ता जो न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्वभीमांसा एवं उत्तरमीमांसा अथवा वेदांत के नाम से प्रसिद्ध हैं और जिनका प्रमुख उद्देश दार्शनिक सिद्धांतों का प्रतिपादन बतलाया जाता है। 'दरसन' शब्द का अर्थ यहाँ कदा-चित् कोई 'भेष' वा संप्रदाय है जिसे प्रधानतः छः कहने की परंपरा कबीर साहब के पीछे तक चली आई है। उदाहरण के लिये संत दादूदयाल (सं० १६०१-१६६०) ने 'भेष को अंग' की अपनी एक साखी में इसका प्रयोग संभवतः इसी अर्थ में किया है और छः दरसनों के नाम भी दिए हैं। बे कहते हैं—

जोगी जंगम सेवड़े, सोध सन्यासी सेव। षट्दर्सन दादूराम बिन, सबै कपट के मेव॥ ३२॥ ३

जिसे प्रसिद्ध कत्रीरपंथी रामरहसदास (सं० १७८२-१८६६) ने दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी बतलाया है —

योगी, जंगम, शेवडा, सन्यासी दरवेश। छठवां कहिये बालणहि, छौ घर छौ उपदेश॥<sup>3</sup>

इसके सिवा स्वयं कवीर साहव भी 'पट्दरसन' का तात्पर्य अन्यत्र यही सममते जान पड़ते हैं र श्रीर उक्त 'छह दरसन' की ही भाँति 'छधानवे पाषंड' का भी विवरण इस प्रकार दे दिया जाता है—

> दश संन्यासी बारह योगी, चौदह शेख बखान। अठार बाह्मण अठारह जंगम, चुविश्व शेवड़ा जान॥"

र--- 'कबीर-ग्रंथावली' (का० ना० प्र० समा ), पद ३४, १० ६६
२--- 'श्री दाद्याङ जी की वाणी' (जयपुर ), १० २८७
३--- 'बीजक' (शिशुनेधिनी टीका, बांकीपुर, दितीय प्रकरण), १० १९ पर उद्भृत ।
४--- 'कबीर-ग्रंथावली', साली ११ १० ५४ और रमैणी १० २५०
५--- 'बीजक' १० १९ पर उद्भृत ।

जिसके भाधार पर अनुमान किया जा सकता है कि उक्त छहों दर्शनों भवना संप्रदायों के शंतर्गत अनेक उपसंप्रदाय मी प्रचलित रहे होंगे।

परंतु उपर्युक्त 'जोगी,' 'जंगम' आदि शब्द किन्हीं स्वतंत्र प्रमुख धर्मी के सुचक न होकर उनकी ओर केवल निर्देशमात्र करनेवाले भी समके जा सकते हैं। जैसे, 'जोगी' से नाथपंथ, 'जंगम' से शैव संप्रदाय, 'शेवडा' से जैन धर्म, 'सन्यासी' से बौद्ध धर्म, 'दरवेश' से इस्लाम एवं 'त्राझण' से हिंद धर्म की धोर इंगित किया गया भी माना जा सकता है और यह बात स्वयं कबीर साहब की रचनाओं द्वारा भी सिद्ध की जा सकती है। संत दादूदयाल वाली उपर्युक्त साखी के 'बोघ' शब्द का पाठांतर अन्यत्र 'बुध' भी मिलता है जो, 'पंडित' का बाचक होने के कारण, ब्राह्मण-धर्म को सचित कर सकता है। इस प्रकार कबीर साहब के 'क्रधानवै पाषंड' का भी तात्पर्य इन धर्मी के छोटे-छोटे संप्रदायों वा उपसंप्रदायों से ही रहा होगा । यों तो उनके ऐसे संख्यावाचक शब्दों के प्रयोगों द्वारा हम यह भी अनुमान कर सकते हैं कि ऐसा उन्होंने प्रचित्तत संप्रदायों की केवल 'अनेकता' श्रयवा 'विविधता' स्चित करने के लिये भी किया होगा और उनका अभिप्राय उनकी किसी निश्चित संख्या का प्रदर्शन मात्र न होगा । फिर भी इतिहास से पता काला है कि कवीर साहब के समय में उत्तरी भारत में हिंदू धर्म के बैष्णव संप्रवास, हैव संप्रवाय, शाक्त संप्रवाय, स्मार्क धर्म, नाथपंथ श्रादि प्रधान रूप में प्रचलित थे और इसी प्रकार जैन-धर्म एवं इस्लाम का भी प्रचार था और इनमें से प्रायः प्रत्येक में श्रानेक बर्ग वा किरके बन गए थे। इन सभी के अनुयायियों के आचरण, बेशमुचा, साधना अथवा पूजा-पद्धतियों में अंतर प्रतीत होता था और ये अपने को भिन्न-भिन्न भी समऋते थे।

कबीर साहब ने अपनी रचनाओं के अंतर्गत एकाध स्थलों पर हिंदू धर्म एवं इस्लाम की कुछ बातों में अंतर दिखलाया है और कहा है कि वे न तो मौलिक हैं और न किन्हीं व्यापक सिद्धांतों पर ही आश्रित हैं, किंतु उन्हीं बाह्य भेदों के कारण दोनों अनुयायियों में वैमनस्य दिखाई पड़ता है। यदि हिंदू धर्म के अनुयायी देवीं तथा द्विजों की पूजा करते हैं, पूर्व दिशा को महत्त्व देते हैं, गंगा-स्नान करते हैं और एकादशी का अत रखते हैं तो इस्लाम धर्म वाले इसके विपरीत काजी, मुल्खा,

६—'श्री स्वामी दादूदयाल की वाणी' (अजमेर संस्करण ), साखी ४७, पृ॰ २३९

पीर और पैगंबर को मानते हैं, रोजा रखते हैं और पश्चिम की ओर मुँह करके नमाज पढ़ा करते हैं। इसी प्रकार यदि हिंदुओं की उपासना के लिये कोई मंदिर पित्र स्थान माना जाता है तो मुस्लिम अपनी मस्जिदों में जाकर उपासना करते हैं। इस दोनों में से कदाचित किसी को भी पता नहीं कि यदि अस्लाह मस्जिद में ही निवास करता है और भगवान का स्थान मंदिर मात्र है तो अन्य स्थल किसके हैं? इसी प्रकार बाइएए चौबीस एकादशी का अत रखते हैं और काजी रमजान के पूरे एक मास तक रोजा रहते हैं, किंदु ये दोनों शेष ग्यारह महीनों को क्यों बचा देते हैं? इसके सिया दोनों कमशः वेद एवं कोरान को पृथक्-पृथक् अपना अमें अंध मानकर उनपर आस्था रखते हैं और यक्षोपवीत एवं सुन्नत के कित्रम संस्कार भी करते हैं। इन दोनों प्रकार के धर्मावलंबियों में ज्यर्थ का भेद है और दोनों का, केवल ऐसी ही बातों के आधार पर, एक दूसरे के प्रति, पृशा प्रदर्शित करना निर्रा मूर्खता है। अतएब कबीर साहब ने इन दोनों धर्मों की प्रचलित मान्यताओं तथा पूजा-पद्धतियों की आलोचना पृथक्-पृथक् भी की है और उन्हें चेतावनी दी है।

कवीर साहब के समय में हिंदू धर्म के अंतर्गत अनेक प्रकार की साधनाएँ दिखाई पड़ती थीं जिन्हें प्रयोग में लानेवाले अपनी-अपनी धुन में ही मस्त जान पड़ते थे और जिनमें से किसी एक के लिये दूसरे की ओर सद्भाव प्रदर्शित करना कदाचित् आवश्यक भी नहीं समभा जाता था। कबीर साहब ने इनमें से कई-एक का परिचय दिया है और उनके विचित्र आचरणों तथा उपासनाओं का उल्लेख किया है। वे कहते हैं—

इक जंगम इक जटाधार, इक अंग विभूति करें अभार ॥
इक मुनियर इक मन हूँ छोन, ऐसें होत होत जग जात खीन ॥
इक आराधें सकति सीव, इक पहदा दे दे बधे जीव ॥
इक कुछ देव्यां की जपहि जाप, त्रिभवनपति भूले त्रिविध ताप ॥
अंनिह छादि इक पीवहि दूध, इत्यादि । १०

७--- 'कत्रीर-प्रंथावली,' पद ५⊏, पृ० १०६

प्र---'गुरु ग्रंथ साहिब जी' ( भाई गुरदिआ छ सिंघ, अमृतसर ), रागु प्रभाती पद २, पृ० १३४८

९---'कजोर ग्रंथावसी', अष्टपदी रंगैणी पृ॰ २३८-९ १०---वही, पद ३८०, पृ० २१४

इक पढ़िह पाठ हक भ्रमें उदास, इक नगन निरंतर रहें निवास ॥ इक बोग जुगति तन हूंहिं लीन, ऐसों राम नाम संगि रहें न लीन ॥ इक हूंहिं दीन इक देहि दांन, इक करें कलापी सुरा पान ॥ इक तंत मंत ओषद वान, इक सकल सिघ राखें अपान ॥ इक तीर्थ बत करि काया जीति, ऐसें रामनाम सूं करें न प्रीति ॥ इक धोम घोटि तन हूंहि स्याम, यूं मुकति नहीं बिन राम नाम ॥ १९

पंडित जन माते पढ़ि पुरान, जोगी गाते घरि धियान ॥ संन्यासी माते अहंगेव, तपा जु माते तप के मेव 🐇 सब मद माते कोऊ न जाग, संग हां चोर घर मुसन छाग ॥ १२

सारांश यह कि कबीर साहब के जीवन-काल में प्रत्येक हिंदू साधक, चाहे उसका संबंध शैव संप्रदाय से रहा हो अथवा शाक्त संप्रदाय से, चाहे वह आचारी रहा हो अथवा शाक्त संप्रदाय से, चाहे वह आचारी रहा हो अथवा उदासी, जैन हो या नाथपंथी अथवा तांत्रिक, वह सदा मतवाले की भाँति अपने-आपमें मग्न रहा करता था और उसे यह भी पता न था कि मेरे घर में चौर लगा हुआ है। कबीर साहब ने ऐसे लोगों को निद्रितावस्था में पड़ा-सा माना है और उन्हें जगाने तथा सचेत करने का प्रयक्त किया है)

कबीर साहब ने हिंदू धर्म संबंधी पौराणिक सिद्धांतों के आधारभूत प्रंथ वेद्-चतुष्टय तथा स्मृति आदि की भी चर्चा की है और उन्हें अमात्मक टहराया है। बे कहते हैं कि चारों वेदों के मतों का निर्णय करते करते संसार धोखे में पढ़ जाता है और श्रुति स्मृति पर की गई आस्था उन्हें बंधन में डाल देती है। " स्मृति तो वेद की पुत्री ही है और वह सभी को बाँधने के लिये साँकल एवं रस्सी लिए पहुँच जाती है। " ये धर्मप्रंथ सच्चे मार्गप्रदर्शक नहीं कहे जा सकते। इसी प्रकार धर्म-शास्त्रों के आधार पर प्रस्तुत की गई वर्ण-ज्यवस्था भी उनके अनुसार स्वाभा-विक नहीं। उनका कहना है कि यदि सृष्टिकर्ता को वर्ण-ज्यवस्था स्वीकृत थी तो उसने बाह्मणों की पहिचान के लिये उनके ललाट पर कोई तिलक का चिह्न क्यां

११—'वही', पद ३८६, पृ० २१६

१२-- 'गुरु ग्रंथ साहिब', रागु वसंतु पद २, पृ० ११९३

१३--- 'कबीर-ग्रंथावली,' पद ४७, पृ० १०३

१४---'गुरु ग्रंथ साहिब' रागु गउदी पर ३०, १० ३२९

न बना दिया ? उनके जन्म का भी कोई दूसरा उपाय क्यों न किया, जिससे वे शदादि से स्वभावतः भिन्न समभ लिए जाते। " कबीर साहव ने इस संबंध में ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों की सत्कालीन दुरवस्था की छोर भी विशेष ध्यान दिलाया है श्रीर कहा है कि बाह्यण लोग जहाँ बेदादि के केवल अध्ययन मात्र में भूले रहते श्रथवा संध्या. तर्पण, पटकर्म श्रादि के ममेले में पड़े रहते हैं श्रीर उनके वास्तविक रहस्यों को नहीं जान पाते, वहाँ क्षत्रिय भी क्षत्रियोचित कर्मों की उपेक्षा करते हुए जीवों की निरर्थक हत्या किया करते हैं और जीव-रक्षा का नाम भी लिया करते हैं। १९ इसके सिवा कबीर साहब उन शास्त्रविहित नियमों की भी त्रालोचना करते हैं जिनके अनुसार अस्प्रियता तथा अपवित्रता के भाव जागत होते हैं । उनका कहना है कि यदि जल में छूत है, स्थल में छूत है, जन्म में छूत है, मरण में छूत है तो फिर पवित्रता कहाँ रह जाती है ? कुछ लोग अस्पृश्य समम लिए जाते हैं झौर उनकी रष्टि में, वाणी में और कानों तक में छत की कल्पना कर ली जाती है; उनके साथ उटना-बैटना कृत माना जाता है श्रीर उनके कारण मोजन तक में कृत पहुँच जाती है, जिस कारण कर्म-बंधन में पड़ने के अनेक ढंग तैयार हो जाते हैं। 190 इस प्रकार विचार करने पर तो हम प्रत्येक वस्त एवं प्रत्येक व्यापार पर ही अप-वित्रता का व्यर्थ आरोप कर सकते हैं। १९

कबीर साहब ने हिंदुओं के अवतारवाद संबंधी मत को भी निराधार बतलाया है और उनकी मूर्ति-पूजा की व्यर्थता की श्रोर ध्यान श्राकुष्ट किया है। कृष्णावतार के संबंध में वे कहते हैं कि यदि कृष्ण को नंद-नंदन कहा जाता है तो फिर नंद को भी तो किसी का नंदन (पुत्र) होना चाहिए ? ये नंद सृष्टि के श्रादि में कहाँ थे ? और यदि ये उस समय वर्तमान नहीं थे तो ये सृष्टिकर्ता परमात्मा के पिता कैसे कहे जा सकते हैं ? ये नंद तो चौरासी योनियों में अमण करनेवाले जीव हैं। " वास्तव में परमात्मा ने न तो दशरथ के घर जन्म लिया और न उसने लंका के राजा की दुर्गति की। इसी प्रकार उसके श्रन्य श्रवतारों की कथाएँ भी

१५--- 'कबीर-ग्रंथावली,' पद ४१, पृ० १०१-२

१६—'वही', अष्टपदी रमैणी, पृ॰ २३९

१७-- 'गुरु मंथ साहिब,' रागु गउड़ी, पद ४१, पृ० ३३१

१८-- 'क० ग्रं०,' पद २५१, प्र० २७३

१९—वही, पद ४८, पृ १०३

कविश्वसनीय हैं। ' वस्तुतः वह तो निरंजन है जिसकी मूर्ति का होना भी तर्क-संगत नहीं। फिर भी हिंदू लोग मंदिरों में जाकर उसके सामने अपना सिर पटकते हैं, उसे भोग लगाते हैं तथा द्वार पर खड़े होकर उसे पुकारते हैं। ' मूर्ति-पूजा के उद्देश्य से पत्रादि तोड़े जाते हैं और यह विचार नहीं किया जाता कि जहाँ उन पत्तियों में जीवन है वहाँ उस निर्जीव पत्यर की मूर्ति को गढ़ते समय कभी उसके उपर पर रखे गए होंगे तथा वह पूजन की किसी भी सामग्री को अपने उपभोग में नहीं ला सकती। ' व

कबोर साहब ने इसी प्रकार हिंदुओं के, उपवास करने के उद्देश्य से प्रश क्रोडने को 'पांखंड' की संज्ञा दी है 23 और उनके माला फेरने अथवा अंगुलियों के भी सहारे जप करते को निरर्थक बतलाकर अपने मन की श्रोर अधिक ध्यान देने का परामर्श दिया है। १४ ये उनके पवित्र माने जानेवाले प्रसिद्ध तीथों को भी महत्त्व देते और यहाँ तक कहते हैं कि वास्तविक तीर्थस्थल तो हमारे घट के ही भीतर हैं। भगवान हमारे हृदय में सदा निवास करता है, और यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो इमारा अपना मन ही मथुरा है तथा हमारी काया भी काशी से कम नहीं है। उप उनका कहना है कि यदि उक्त प्रकार से तीर्थस्थानों में स्नान करना वस्ततः महत्त्व रखता है तो वहाँ के जल में सदा निवास करनेवाले मेढक आदि भी मुक्त हो सकते हैं। के सच तो यह है कि किसी कड़ई लीकी को यदि 'अठसठि तीर्थी' के जल में डाला जाय तो भी उसका कड्वापन नहीं जायगा। १९७ कबीर साहब हिंदू लोगों के मृतकों की दाह-क्रिया तथा उनके निमित्त किए जानेवाले श्राद्ध-कर्म को भी निरर्थक एवं केवल ढोंग मात्र बतलाते हैं। वे कहते हैं कि 'वाहकर्म' द्वारा अतक के शरीर को जला देते हैं और जिस पिता के प्रति उसके जीते-जी कभी श्रद्धा प्रदर्शित न की होगी उसकी श्राद्धिकया करते हैं। श्राद्ध द्वारा भी मृतक बेचारे को निर्जीव हो जाने के कारण कुछ भी लाभ नहीं पहुँचता और इधर उसके लिये दिए गण पिंडदान को कौए और करो खा जाते हैं। जिस पिता को जीते-जी इंडे से मारते

२०—वही, बारहपद रमेणी, पृ० २४२ २१—वही, पद १३५, पृ० १३१ २२—बही, पद १९८, पृ० १५५ । २३—गुह झंथ साहिब, रागु गोंड, पद ११ २४—कवीर प्रंथावली, सा० १-१०, पृ० ४५-६. २५—बही, सा० १०-११, पृ० ४४ २६—'गुह प्रंथ साहिब', रागु आसा, पद ३७, पृ० ४८४ २७—वही, रागु सोरठि, पद ८, पृ० ६५५

रहे और जिसे खाने को अस नहीं देते थे, प्रत्युत गाली तक सुना देते थे, उसे मर जाने पर गंगालाम कराने अथवा पिंड देने से क्या लाम ?'रं

कन्नीर साहब हिंदुओं के बैञ्णव संप्रदाय को कदाचित् कुछ विरोध आदर की दृष्टि से देखते थे और उसकी प्रशंसा भी खुले राव्दों में किया करते थे। परंतु फिर भी उनमें प्रचलित बुराइयों अथवा उनकी श्रुटियों की आलोचना करने से वे नहीं चूकते थे। वे उनके 'भेष-धारण' की व्यर्थता बतलाते हुए कहते थे कि सच्चा वैञ्णव केवल छापा एवं तिलक से नहीं बन सकता। उसे अपने आचरण से वैञ्णव होना चाहिए। बैञ्णव को विवेक से काम लेना चाहिए, प्रपंच में नहीं पड़ना चाहिए और अहंकार का परित्याग करके भगवद्भित्त करनी चाहिए। अ वैञ्णवजन साधारणतः केवल भक्तिपरक पदों के भजन गाते फिरते हैं और अंधों की भाँति सिर उपर किए हुए कितन करते हैं, जो सब दिखावा मात्र है। अ इन वैञ्णवों की वैक्डंट-विषयक करणना भी निराधार है। अ इसी प्रकार वे हिंदुओं के शैव एवं शाक्त संप्रदायों की भी आलोचना करते हैं और उनके बाह्याडंबरों और विडंबनाओं को हेय टहराते हैं। रीवों के भस्म धारण करने तथा जटा बढ़ाने आदि की चर्चा उन्होंने की है। अ किंदु शाक्तों के प्रति तो उन्होंने विरोध रूप से घृणा प्रदर्शित की है और लोगो को परामर्श दिया है कि वे उनसे किसी प्रकार का भी संपर्क न रखें। उनकी दृष्टि में,

सापित नुनहा दोऊ भाई। वो नींदै वो भौंकत जाई॥<sup>38</sup> सापत ते सुकर भरा, सूचा राखे गाँव।<sup>37</sup>

स्रोर इन्हों जैसे कारणों से वे वैष्णवो स्रोर शाक्तों में महान स्रंतर का अनुभव करते हैं। वे कहते हैं—

वैक्नों की छपरी भली, ना सापत का बड़ गांउ ॥ ३६ सापत बांभण मित मिले, ेसनों मिले चॅडाल ॥ ३०

२८—वही, रागु गोडी, पद ४५, पृ० ३३२ तथा क० ग्रं०, पद ३५६, पृ० २०७
२९—वही, साली १, ७, ९ पृ० ५२-३ ३०—वही, सा० १६ पृ० ४६
३१—वही, सा० ४०५, पृ० ३८ ३२—वही, पद २४, पृ० ९६
३३—वही, पद २७९ पृ० १८३, पद ३००, पृ० १९०; रमेणी रागस्हो, पृ० २२३
३४—'कन्नीर ग्रंथावली' पद २२१, पृ० १६३
३५—वही, सा० १५ (टि०), पृ० ३६
३६—वही, सा० १, पृ० ५२

इन शाक्तों के प्रति इतनी दुर्भावना प्रदर्शित करने का कारण उन्हें उनका हिंसात्मक आचरण जान पड़ता है, क्योंकि वे बन्यत्र इस प्रकार भी कहते हैं—

पापी पूजा वैसि करि, भर्षे मांस मद दोइ।36

सकळ बरण इकत्र है, सकति पूजि मिलि खांहि।

कबीर साहब ने इसीलिये स्पष्ट शब्दों में कहा है-

कबीर सायत की समा, तूँ मत बैठे जाइ। एकै बाड़ क्यूँ वड़े, रोझ गदहड़ा गाई॥४० सायत संगु न की जिये, दूरिह जहये भागि। बासन कारो परसिये, तउ कछ छागै दागु॥४९

वे हिंदुओं के कितपय अन्य वर्गों के प्रति भी इसी प्रकार कुछ न कुछ कहते हैं। उदाहरणतः अतीतों को 'भेष' की आड़ में अनराध करनेवाले और वैरागियों को भी अपने कर्तव्य-पालन से चूकनेवाले टहराते हैं। ४२

कबीर साहब ने जितने विस्तार के साथ हिंदुओं के संप्रदायों और उपसंप्रदायों की चर्चा की है उतने विस्तार से इस्लाम धर्म की नहीं। इस धर्म के अनुयायियों को उन्होंने अधिकतर 'तुर्क' नाम से अभिहित किया है और काजी, मुहा, रोख, दरवेश, आदि नामों द्वारा भी सृचित किया है। रोख को वे संतोप न रहते हुए भी हज की यात्रा करनेवाला बतलाते हैं और काजी को सृठी बंदगी और पाँच बार नमाज पढ़ कर सत्य को छिपानेवाला तथा मस्जिद पर चढ़कर एकेश्वरवाद का समर्थन करनेवाला, किंतु साथ ही अपनी जिह्वा के स्वाद के लिये छुरी लेकर गोहत्या करनेवाला भी टहराते हैं। इसी प्रकार वे मुझा अथवा मौलवी को भी व्यर्थ का रोज। रखनेवाला और मीनार पर चढ़कर 'अजां' देनेवाला कहते हैं और बतलाते हैं कि ये दोनों ही अम में पड़कर संसार के साथ चला करते हैं और अपने हाथों में छुरी लेते ही 'दीन' वा धर्म के वास्तविक उद्देश्य को विस्मृत कर देते हैं। इन लोगों की समक्ष में नहीं आता कि जिस माता का दूध हम दीड़कर थिया करते हैं उसका वध क्यों करना चाहिए। ये दूध भी पीते हैं और उसका मांस भी खाते हैं, (केंतु फिर भी इन्हें अपने 'दीन' के

३८—बही, सा० १३, पृ० ४३ ३९—बही, सा० १४ ए० ४३

४०--वही, सा॰ ६५ ( टि॰ ), पृ० २६

४१—'गुरु ग्रंथ साहिब', सलोकु १३१, पृ० १३७१

४२--- 'कबीर-ग्रंथावली', सा॰ १ पृ० ४९; सा० ६ पृ० ५७

श्रच्छे अनुयायी होने का सदा गर्व रहा करता है। ये 'श्रकल' नहीं रखते श्रीर भूलते-भटकते रहते हैं। ४3

बौद्ध धर्म के अनुयायियों का कबीर साहब ने, कदाचित्, केवल एक बार नाम लिया है और उन्हें भी शाकों, जैनों और चार्वाकों के साथ ही पाखंडी कहा है। ४४ परंतु प्रसिद्ध चौरासी बौद्ध सिद्धों को वे संशय में पड़ा हुआ बतलाते हैं ४० और उन्हें अन्यत्र माया में रत रहनेवाला भी कहते हैं। ४६ कबीर साहव की गुरु गोरखनाथ के प्रति बहुत बड़ी श्रद्धा जान पड़ती है, किंतु उनके अनुयाथी योगियों को वे व्यर्थ के अम में पड़कर 'इंडा, मुंद्रा, खिया' और 'आधारी' के भेष में रहते-वाला तथा श्रासन मारने श्रीर प्रााधायाम करनेवाला कहते हैं। ४७ उनका कहना हैं कि ये लोग मुंड मुड़ाकर और अपने कानों में 'मंजूसा' पहनकर तथा शरीर में विभूति लपेट कर 'फूले हुए' बैठे रहते हैं और भीतर ही भीतर इनकी हानि होती रहती है। ये लोग रात-दिन कायाशोधन में ही लगे रहते हैं और ध्यान में मनन रहकर अपनी मस्ती प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार के साधक चाहे अपने शरीर को योगी भले ही बना लों, पर मन को योगी नहीं बना सकते, जो बास्तव में बिरले लोगों द्वारा ही संभव है। ४८ जैन धर्म के अनुयायियों का भी उल्लेख, कबीर साहब ने कई स्थलों पर किया है स्त्रीर श्रावकों, लुंचितों स्नादि के कार्यों की स्नालोचना की है। श्रावकों के विषय में कहते हैं कि वे श्रापने तीर्थंकरों की पूजा के लिये पत्र-पूष्प एकत्र करते हैं जिनमें अनेक जीवों को कप्ट पहुँचता है। इस हिंसात्मक कर्म के श्रातिरिक्त जैन धर्म के साधक वज्रोली मुद्रादि भी किया करते हैं जो पाछंड के सिवा कुछ नहीं है, और दिगंबरों का भेग भी इसी प्रकार का है। ४९

कबीर साहब का व्यक्तिगत अनुभव कदाचित् उनके लड़कपन से ही ऐसे ढंग का हो गया था जिसके कारण उनका कुकाव निरंतर विचार-स्वातंत्र्य

४३---वही, सा० ११ पृ० ४३; सा० ५-७ पृ० ४२; अष्टपदी रमैणी, पृ० २३९ ४४---वही, अष्टपदी रमैणी, पृ० २४० ४५---वही, सा० ११ पृ० ५४ ४६----'गुरु ग्रंथ साहिब', राग भैरज १३, पृ० ११६१

४७-वही, रागु विलावल ८, ५० ८५६

४८--कः ग्रं॰, पद १३४ प्र॰ १३१; पद १९२ प्र॰ १५३; पद ३८७ प्र॰ २१६; सा॰ १७ प्र॰ ४६

४९-क० ग्रंब, अध्यदी रमेणी, पृष्ट २४०; पद १३२ पृष्ट १३१

की ही और होता गया था और वे स्वभावतः किसी भी प्रकार के बंधन का विरोध करने लगे थे। वे 'लोकवेद कुल की मरजादा' को 'गले में पासी" " अथवा फाँसी सममते और तदनुसार प्रत्येक धर्म के बाह्याडंक्रों का खुले शब्दों में घोर विरोध करते थे। परंतु धर्म की शास्ता-प्रशासात्रों के रूप में दीख पड़नेवाले विविध संप्र-दायों एवं उपसंप्रदायों के अनुयायियों के बाह्याचरणों पर आक्षेप करते हए तथा उनकी विहित पद्धतियों को अनावश्यक ठहराते हुए भी, वे उसके मूल की रक्षा के लिये सदेव प्रयत्नशील रहे। उन्होंने धर्मतस्व के मुल की ओर सबका ध्यान आकृष्ट करना चाहा तथा उसके आदर्शानुसार आचरण करने का भी समको उपदेश दिया। वे धार्मिक आदशों का अनुसरण करने के पहले विवेक से काम लेने का भी अनुरोध करते थे और इस दृष्टि से वे 'बेद कतेब' को भी भूठा नहीं मानंते थे, प्रत्युत यहाँ तक कह डालते थे कि जो व्यक्ति इन धर्मग्रंथों को बिना उनपर विचार किए हए ही 'म्रां' कह देता है वह स्वयं 'म्रां' है। " इसके सिवा कबीर साहव सदा कटु शब्दों का ही ज्यवहार करना नहीं जानते थे, और न वे केवल ज्यंगमयी भाषा का ही प्रयोग करते थे। ब्राह्मणों, काजियों, जैनों तथा योगियों को उन्होंने कहीं-कहीं बड़े सरल एवं सुंदर शब्दों में चेतावनी दी है और उनसे वास्तविक मार्ग पर चलने का अनुरोध किया है।<sup>५२</sup>

कबीर साहब की रचनाओं का अध्ययन करने पर यह भी पता चल सकता हैं कि वे विभिन्न धर्मों अथवा मतों से पूर्णतः प्रभावित भी थे। उनकी आस्था कर्म-बाद एवं जन्मांतर में स्पष्ट दीख पड़ती हैं ' अऔर वे कभी-कभी भाग्यवादी जैसी भी बातें कर जाते हैं। " ' वे सृष्टि-रचना में विश्वास करते प्रतीत होते हैं और ऐसा कथन करते हैं जिससे सूचित होता है कि अपने को वे उस सृष्टिकर्ता की ही इच्छा पर

५०-वही, पद १२९, पृ० १२९

५१---'गुरु मंथ साहिब', रागु प्रभाती, पद ४ पृ० १३४९

५२—वही, रागु रामकली पद ५, पृ० ९७०; रागुआसा, पद २९ पृ० ४८३; क० ग्रं० राग सही (रमेणी) पृ० २२३ तथा पद ३१७ पृ० १६५

५३—क बं∘, सा॰ २२ पृ॰ ३४,सा॰ २२ पृ॰ ४१, सा॰ १-४ पृ॰ ४२ तथा पद १०८, २५०, १०३

५४-वही, पद १२१ पूर १२६

निसांत निर्भर रखना भी चाहते हैं।"" वे किसी ऐसे विराट पुरुष की भी करूपना करते हैं जिसकी सेवा में सदा चंद्र, सूर्य, वायु, हाह्या, शिव, दुर्गा, वासुकि आदि निरत हैं पह और अन्यत्र वे उसे ही एक विष्णु के रूप में मानकर उसकी नाभि से उत्पन्न कमल की नाल के सहारे उसके नहाा द्वारा खोजे जाने की कथा का भी उल्लेख करते हैं। " वे 'रामायए।' एवं 'महाभारत' की कई कथाओं से भी परिचित जान पड़ते हैं श्रीर विदुर एवं प्रह्लाद जैसे भक्तों के प्रति भगवान की ऋपा की चर्चा करते हैं। " इसके सिवा उन्होंने सनक-सनंदन, ध्रव, हनुमान, विभीषण, शेषनाग, नारद एवं शकदेव जैसे पौराशिक भक्तों के भी नाम लिए हैं। " वैष्णवों को तो वे स्वयं अपने 'राम' की ही भाँति अपना 'संगी' बतलाते हैं 10 और उन हरिजनों की पनिहारिन तक को छत्रपतियों की रानियों से बढ़कर समभते हैं। 19 वे अपने को 'नारदी भक्ति' में 'भगन' रहनेवाला भी बतलाते हैं <sup>६२</sup> तथा 'नरहरि' 'कुसन कुपाल' के प्रति अपनी पूर्ण श्रास्था प्रकट करते हैं । <sup>६ ३</sup> वास्तव में हमें कबीर साहब के सहज धर्म वा साधारण धर्म के श्रंतर्गत उपर्युक्त जन्मांतर श्रोर कर्मवाद तथा भक्तिवाद के श्रतिरिक्त, नाथ-पंथियों के योगवाद, जैनियों के ऋहिंसाबाद, सहजयानियों के सहजवाद वा मुसलमानों के एकेश्वरवाद तथा सफियों के रहस्यवाद आदि अनेक मतों के प्रभाव स्पष्ट रूप में लक्षित होते हैं, जिनके आधार पर उन्हें कभी-कभी एक निरा समन्यवादी कहने की प्रवृत्ति होती है। फिर भी उनके लिये केवल इतना ही कह देना उचित और न्याय-संगत नहीं जान पड़ता । कबीर साहब की रचनाओं से प्रकट होता है कि इस विषय में उन्होंने सत्य के वास्तविक रूप को समभने और समभाने की चेष्टा की थी और उन्हें विश्वास था कि इसके द्वारा वे सारे धार्मिक मतभेदों को सरलता से दूर कर सकेंगे।

५५—कनीर ग्रंथावली, बड़ी अष्टपदी पृ० २२८-९, अष्टपदी पृ० २४० तथा पद ३४ ५६—बही, पद ३४० ५७—बही, पद ३४० और पद ३५ ५८—'गुरु ग्रंथ साहिन', रागु मारू पद १, पृ० ११०३ ५९—बही, बसंतु, पद ४ पृ० ११९४ ६०—बही, सा० ५ पृ० ५३ ६१—क० ग्रं०, सा० ४ पृ० ४९ ६२—बही, पद २७८ पृ० १८२-३ ६३—बही, सा० १ पृ० ५७

## राधिका और रायण का रहस्य

#### [ भी चंत्रको वांडेव ]

राधिका और रायण के संबंध में हम इस लेख में जो कुछ कहने जा रहे हैं उसकी मीमांसा में पड़ने से क्या लाग होगा, यह बताना यहाँ हमारा उदेश्व नहीं है। यह अवश्व है कि कृष्ण साहित्य तथा कृष्ण-भक्ति के अंतर्गत राघा का अवेश क्य और किस प्रकार हुआ, यह अब तक एक गृढ़ प्रश्न बना हुआ है। इसारा उदेश्य यहाँ इतना दिखा देना भर है कि राधिका और रायण का रहस्य क्या है। स्वयं भगवान श्रीकृष्ण का कथन है, श्री जयदेव की भाषा में, किसी राधिका से—

किसलयशयनतले कुर कामिनि चरण-निलन-विनिवेशम्। तव पद-पलन-वैरिपराभविमदमनुभवतु सुवेशम्।। क्षणमधुना नारायणमनुगतमनुसर मा राधिके।। ध्रुवम्।।

× × ×

श्री जयदेव-भणितमिदमनुपद-निगदित-मधुरिपु-मोदम् । जनयतु रिक्षजनेषु मनोरमरितरसमाविनोदम् ॥ क्षण्ण ॥

#### एवं राधिका का किसी यदुनंदन से-

कुक यदुनंदन चंदनशिक्षिरतरेण करेण प्रयोधरे ! मृगमदपत्रकमत्र मनोभव-मंगल-करुश-सहोदरे ॥ निजगाद सा यदुनंदने क्रीइति हृदयानंदने ॥ श्रुवम् ॥

× × ×

श्रीजयदेववचिस रुचिरे हृदयं सदयं कुरु मण्डने । हिरचरणस्मरणामृतनिर्मित-कलिकञ्जवज्वर-खण्डने ॥निजन॥

श्री जयदेव ने गीतगोविंद की इन दो अष्टपिदयों (२३,२४) में राधिका और यदुनंदन का जो रहस्य दिखाया है उसका विचार अन्यत्र हुआ है, अतः यहाँ राधिका के ही रहस्य पर विचार किया जायगा । किंतु राधिका के विषय में और कुछ कहने के पहले देखना चाहिए कि इस क्षेत्र में कविकुलगुरु कालिदास की स्थिति क्या है। उनका यक्ष अपने मित्र मेघ को मार्ग-निर्देश करने के प्रसंग में 'गोपवेष विष्णु' का नाम लेता है—

बहें णेंव स्फुरितकचिना गोपवेषस्य विष्णोः । (मेघदूत, १५ )

क्या इस गोपवेष विष्णु की गोप-लीला से किव का परिचय नहीं ? रघुवंश में पुंचत्रगाल्मा सुनंदा पितवरा इंदुमती से श्रूरसेनाधिपति के विषय में कहते हुए जो 'वारिविद्यार के समय स्तन्चंदन के प्रशालन से किलंदजा के जल के मथुरा तक गंगोमिसंसक्त-जलवत् बने रहने का तथा चैत्ररय की बरावरी करनेवाले वृंदावन में 'मृदुप्रवालोत्तार पुष्पशय्या' आदि का वर्णन करती है उसमें यद्यपि राधा वा कृष्ण की प्रजलीला का उल्लेख नहीं है तथापि उससे प्रतीत होता है कि कालिदास के मन में कृष्णुलीला वाले वृंदाबन का ही चित्र उपस्थित था—

यस्यावरोधस्तनचन्दाना प्रक्षालनाद् वारिविद्दारकाले।
किलंद-कन्या मशुरा गतापि गंगोर्मिसंसक्त-जलेव भाति॥ ४८॥
संभाव्य भर्तारममुं युवानं मृदुप्रवालोत्तरपुष्पद्यथे।
बृन्दावने चैत्ररथादनूने विविश्यतां सुंदरि यौवनश्रीः॥ ५०॥
अध्यास्य चाम्मः पृषतोक्षितानि शैलेयगन्धीनि शिलातलानि।
कलापिनां प्रावृषि पश्य तृत्यं कातासु गोवर्धनकन्दरासु ॥ ५१॥

ध्यान देने की बात है कि कविकुलगुरु का, कृष्ण्लीला से परिचित रहते हुए भी, प्रेम-वर्णन के लिये राधा-माधव की 'रहःकेलि' को अपने काव्य का विषय न चुनना सकारण था। उनका प्रेम पूर्णतः विधि-विधान के भीतर है, विधि-विहीन प्रेम का उनकी रिष्ट में कोई स्थान नहीं था। प्रेम की व्याख्या के लिये उन्होंने देव-कोटि में से चुना शिव-पार्वती के प्रणय को और मानव-कोटि में से अज-इंदुमती के जीवन को। शिव-पार्वती के प्रणय-वर्णन में पार्वती का रूप पूर्णतः विधि-गृहीता पतित्रता का है। इसी से तो पुराणों का यह सिद्धांत टहरा कि

पतिवतानां दुर्गा च सुमगानां च राधिका (ब्रह्मवैवर्त, २।२७।९३७)

यहाँ ब्रह्मवैवर्त की इस वाणी के विस्तार से कोई लाभ नहीं। कहना यह है कि अज भी प्रेम का निर्वाह मर्यादा के भीतर ही करता है। वह गुरु का उपदेश ध्यान से सुनता है, पर प्राण देता है प्रिया के पीछे। दशरथ के बालक होने के कारण वह कर्तव्य की प्रेरणा से विरह के आठ वर्ष किसी प्रकार काट देता, फिर दशरथ के

१---कुमारसंभव, ८।४७-५२

शासन के योग्य हो जाते ही उन्हें राज्य औंपक्र प्रायोगचेशन द्वारा प्राया-त्याग करता है।

अस्तु, कालिदास ने राधा-कृष्ण के विधि-विद्दीन प्रेम को अपने कान्य का विषय नहीं बनाया, यद्यपि किन होने के नाते प्रसंग निकालकर उसका निर्देश-भात्र अवस्य कर दिया। परंतु इस बाद को रोकने में उन्हें सच्ची सफलता नहीं मिली। जनता धीरे-धीरे आसन-लीला में विशेष रस लेने लगी और बढ़े-बढ़े उपासना-मंदिरों में उसका प्रदर्शन होने लगा। निदान श्री जयतेष का उदय हुआ, जिन्होंने राधा-कृष्ण की पूर्व-निर्दिष्ट केलिकला के वर्णन द्वारा 'किल-कञ्जष-ज्वर' को शांत करने का उद्योग किया। कालिदास में उक्त 'किल-कञ्जष' का कोई संकेत नहीं, परंतु उनमें स्वच्छ प्रेम का मुक्त मार्ग है। उनके बाद हमें उदीच्य किय आर्य स्थामिलक के बनूठे भाषा 'पादताडितक' में 'राधिका', 'कुक्जा' और 'ताथागती' उपासकों का एक ऐसा चित्र मिलता है जो हमारी आँलें खोल देता है। उसमें कहा गया है—

ः तथा होष भान्त्रस्तां नः प्रियसखीमनवेक्षया वेशतापसीव्रतेन कर्शयति । सा हि तपस्थिनी—

नेत्राम्बुपक्ष्मभिररालघनासिताग्रैः नेत्राम्बुधौतवलयेन करेण वक्त्रम्।

शोकं गुरुं च हृदयेन समं निर्मातं त्रीणि त्रिधा त्रिवलिजिह्मित रोमराजिः ॥५७॥ तदुपालस्यसे तावदेनम् । भो भगवित्ररपेश्च ! करणात्मकस्य भगवतो । भैत्रीमादाय वर्तमानस्य त्वि मुद्रितायां योषिति युक्तमुपेश्चाविहारित्वम् ?

कि ब्रवीपि 'ग्रहीतो वश्चितकस्यार्थः, स्पृष्टोरम्युपासकत्वेन, ईटशः संसारधर्म इत्युक्तं तथागतेन' इति । मा ताकद् भोः । तस्याभेव भगवतस्तथागतस्य वचनं प्रमाणं नान्यत्र ॥

### आगे कहा गया है-

एव प्रहसित; । किं ब्रवीपि १ 'न खलु तथागतशासनं शंकितव्यं । अन्यद्धि शास्त्र-मन्यथापुरुवप्रकृतिः । न वयं वीतरागाः' इति । यद्ये वमहीत अवांस्तत्रभवतीं राधिकां तथाभूतां शोकसागरादुद्धतुं म् ।

वेशतपस्विनी तत्रभवती 'राधिका' के विषय में झैंर क्या कहा जाय ? किंव के भाग में विट का कथन है—

२--रधुवंश, ८।९१-९५

विप्रोध्यागतः उत्सुकामकनतामुस्सङ्गमारीपय ।
स्कत्वे वक्त्रमुपोपघाय घटती भूयस्समाञ्चासय ।
आवद्यां महिषीविषाणविषमायुन्युच्य केणी वस्तो ।
कंते कोचनतोयशीष्यमक्ष्ये किन्यि प्रियाया स्वयम् ॥५९॥

इस वियोगिनी 'राधिका' के साथ वहाँ सुद्दागिनी 'कुन्जा' का भी परिचय सीजिए--

अहो भिक्कत्यमेवं धर्मशस्य भवतो न युक्तमुपयुक्तकोनिन्दां कर्तुभू। अधिच

यदापि वयस्य कुम्बानालीनिक्षका कृषा च गहुला च ।
असतामिन संप्रीतिमुं सरमणीया भवति तानत् ॥८३॥
त खेषं ताम्योऽरण्यनासिनीम्यः पताकावेश्यास्यः पापीयसी । कि ब्रवीचि १ 'कास्य' इति । कथं
त बानीये—

यास्त्वं मत्ताः काकिणीमात्र पण्याः नीचैर्गम्याः सोपचारैनियम्याः । कोकैरछत्रं काममिच्छन् प्रकामं कामोद्दे कात् कामिनीर्यास्यरण्ये ॥८४॥ त्यक्त्वा रूपाजीवां यस्त्वं कुञ्जां वयस्य कामयसे । कुञ्जामपि हि त्यक्त्वा गन्तासि स्वामिनीमस्याः ॥८५ ॥

उपर्युक्त उद्धरणों का पूरा विवरण देना यहाँ अनावश्यक है। इनमें मुद्रिता नारी बेशतपस्विनी तत्रभवती वियोगिनी 'राधिका' और 'कुब्जा' का जो उल्लेख हुआ है और इनके प्रति तथागती 'उपासक' के जिस भाव और संबंध की ओर संकेत हैं, वहीं महस्वपूर्ण है। परंतु उक्त राधिका और कुब्जा के साथ कुब्ण का यहाँ कोई उल्लेख नहीं है। यह रचना समय की दृष्टि से स्कंदगुप्त के समय की कही जा सकती है। तो निब्कर्ष यह निकला कि उस समय तक, 'राधिका' का संबंध कुब्ण से न होकर तथागती 'उपासकोंं' से ही था। परंतु इस राधिका का रहस्य 'मुद्रिता-बोबिन्,' का मर्थ समके विना स्पष्ट गहीं हो सकता। श्री गुझसमाजतंत्र के बोढश पटल में 'मुद्रामंत्र-विधानक्क' के लिये 'पोडशाब्दिका' को 'ताथागती मार्था' बनाकर 'विद्यान्नस' साधने का विधान है—

> पोडशान्दिकां यद्य सर्वालंकारभूषिताम्। चारवक्त्रां विद्यालाक्षी प्राप्य विद्यावतं चरेत्।। स्रोचनापदसंभोगी वजनिक्षं तु भावयेत्।

युद्रामंत्रविधानको संत्रतंत्रद्विधिकताम् ॥ कारवेत् साथागतीं सार्था दुद्धवीनिप्रतिष्ठिताम् ।

राधा के प्रसंग में इस 'ताथायती मार्था' का उस्तेस महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि इस साधना के कारण यही 'साधिका' वा 'राधिका' भी है—'राध-साध-संसिद्धी' न्याय से । 'प्रक्रोपायविनिश्चय' में 'स्ट्रा'-साधना का विधान और स्पष्ट है—

प्रज्ञापारमितासेक्या सर्वया मुक्तिकांक्षिभिः।
परमायं स्थिता श्रुद्धा संवृत्या तनुधारिणी ॥२२॥
स्टल्नारूपमास्थाय सर्वत्रेव व्यवस्थिता।
अतोऽर्यं वज्रनायेन प्रोक्ता बाह्यार्थसंभवा ॥२३॥
बाह्यणादि कुलोत्पन्नां मुद्रां वै अंत्यजोद्भवाम्।

× × ×

गम्यागम्यादि संकल्पं नात्र कुर्यात् कदाचन।
मायोपमादियोगेन भोक्तव्यं सर्वमेव हि ॥२९॥

तथा इसमें 'मन्मथ राजा वजसत्तव' की 'प्रसाधना' में 'मुद्रालिंगन' का विशिष्ट महत्त्व बताया गया है—

> मुद्रालिंगनसंयोगाद् वजावेशप्रवर्तनात्। सक्षीराघरपानाच तत्कंटप्यनिदीपनात्॥ ३८॥ विपुलानंदसंभोगात् तदूरुस्पोटनाद् श्रुवम्। न चिरान्मन्मयो राजा वज्रसस्वः प्रसिध्यति॥ ३९॥

'मुद्रा' के इस महत्त्व को दृष्टि में रखकर विचार करें तो आर्थ ज्यामिलक के 'तथागत' की 'मुद्रिता योषित' और वियोगिनी 'तत्रमवती राधिका' एवं 'ताथागती' भार्यों का रहस्य स्पष्ट हो जाता है। किंतु वक-शासन में साधिका राधिका का संयोग ही विहित है, वियोग नहीं। मुद्रिता राधिका के विषय में यह न भूतना चाहिए कि वह जयदेव की 'सकतसंसारवासनाबद्धशृंखला' नहीं, प्रत्युत 'प्रज्ञापारमिता' है—

प्रज्ञापारमिता चैषा सर्वपारमितामयी।
समता चेथमेवोक्ता सर्वंबुद्धाप्रभावना । १८॥४
'गुद्धासमाज तंत्र' ( ६० ४ ) में भी उसे प्रक्रा कहा गया है—
बोडशान्दिकां संप्राप्य योषितं कांतिसुप्रभाम्।
गंधपुष्पाकुछां कृत्वा सस्य मध्ये तु कामयेत्॥
अधिवेष्टय च तां प्रक्रां मामधीं गुणमेखछाम्।

### 'बद्धयवज्रसंग्रह' के 'सेकतान्वयसंग्रह' में प्रज्ञा के संबंध में लिखा है-

तत्र ग्राह्मग्राहकारभारिणी **बुद्धिद्वतुर्भोतु**र्णचस्कंभस्वरूपवड्विषयात्मकागनास्वमावा प्रक्रा । तस्या निमित्तभूताया बोधिचिशकानमिति पूर्व्या व्युत्पत्तिः ।

इसमें बुद्धि या प्रका के अंगना-स्वभाव को ध्यान में रखते हुए महावेषर्त में दिए गए राधिका के रूप को यशोदा के शब्दों में सुनिए—

अहं यशोदा नंदोऽयं सुद्धिक्षे निनोध माम्।
कृषभानुसुता त्वं च मां निशामय सुनते॥

श्रीकृष्ण-जन्मखंड के एक-सौ-दसवें श्रध्याय के इस अवतरण में राधिका को स्पष्ट ही 'बुद्धिरूपा' कहा गया है। अब उसी के एक सौ-ग्यारहवें अध्याय में राधिका का आत्म-परिचय देखिए—

पुरा नन्देन दृषाऽहं भाष्डीरे वटमूलके।

मया च कथितो नन्दो निषिद्धस्च प्रजेक्वरः॥

श्रहमेव स्वयं राधा छाया रायण्कामिनी।

रायणः श्रीहरेरंद्दाः पार्षद्मवरो महान्॥

राद्मव्दश्च महाविष्णुर्विक्वानि यस्य लोमसु।

धात्री माताऽहमेतेषां मूलप्रकृतिरीक्वरी।

तेन राधा समाख्याता हरिणा च पुरा बुधैः॥

'राधा' के 'धा' के बारे में तो कोई चिंता नहीं, परंतु इस 'रा' का रहस्य क्या है ? 'राशब्दश्च महाविष्णुः' में 'रा' का संकेत है 'महाविष्णु'। तो फिर इस 'महा-विष्णु' का 'रायणः श्रीहरेरंशः' से भी कुछ संबंध है ही। पर रायण का भेद स्वयं महादेव जी के मुख से सुनिए—

तस्य प्राणाधिका राधा बहुसीभाग्यसंयुता ।
महानिष्णोः प्रसः सा च मूलप्रकृतिरीक्ष्यरी ।।
मानिनीं राधिकां सन्तः सेवन्ते नित्यद्यः सदा ।
सुल्यं यत्पदाम्भोजं ब्रह्मादीनी सुदुर्लभम् ।
स्वमे राधापदाम्भोजं नहि पश्यन्ति बल्लवाः ।
स्वयं देवी हरेः कोडे छायारूपेण कामिनी ।।
स च हादश्योपानां रायसाः प्रवरः प्रिये ।
श्रीकृष्णांशश्च भगवान्विष्णुतुल्यपराक्रमः ॥

मुदामशापात्सा देवी गोलोकादागता महीम्। व्यमानुरहे जाता तन्माता व कळावती ॥

'नहार्नेवर्त' के 'प्रकृति-संब' के 'कष्टवत्वारिंश अन्याय' का यह अंश विशेषतः विचारणीय है। 'रायण' को इसमें 'श्रीकृष्णांश' ही नहीं, 'पराक्रम' में विष्णुतुस्य भी कहा गया है और वास्तव में 'कामिनी' राधा से उसी का सगाव भी है। सो यहाँ भी ध्यान देने की वात है कि 'श्रीगुद्धसमाजतंत्र' में कहा गया है—

> कायवजो भवेत् ब्रह्मा वाम्बज्रस्तु सहेरवरः। चित्तवज्रधरो राजा सैव विष्णुर्महर्धिकः।।

उक्त समाजतंत्र के 'सप्तदशपटल' के इस कथन में 'राजा' शब्द बड़े महस्य का है। हमारी समम्क में यही राजा 'रायण' वा 'रायाण' के मूल में है। 'राजन' से तो 'रायण' का साम्य है हो, साथ ही 'राजयान' से भी 'रायण' बनना सरल है। 'वज्रयान' को 'मुद्रिता' 'राधिका' को हम पहले देख चुके हैं, 'विष्णु' वा 'राजयान' की राधिका को यहाँ देख सकते हैं। 'झानसिद्धि' के प्रथम परिच्छेद में कहा गया है—

सर्वव्यापी महावजाः सर्वाकाशप्रतिष्ठितः । सर्वसत्त्वमनोव्यापी सर्वपुष्यमहोदयः ॥ २१ ॥ अन्योन्याव्यापको वजाः सर्ववित् छोकनायकः । एक वजाधरो राजा सर्वमंत्रेषु वर्णितः ॥ २२ ॥

इसी राजा को हम 'रायाए' का मूल सममते हैं। इस राजा वजधर को सब देवों के ऊपर लोकनायकता प्रदान की गई और त्रिदेवों को उसकी किंकरता। इसी 'झानसिद्धि' के—अठारहवें परिच्छेद में लिखा है—

> नारायणं समाक्रम्य प्रसह्य बलवानधः । रूपिणीं तु समाकृष्य उपमोगैर्भुनक्त्यसौ ॥ १५ ॥

तथा "साधनमाला" के तारोक्रवकुरकुरलासाधन" में मिलता है-

तया मुद्रया ब्रह्मे न्द्र-कद्र-नारायण प्रभृतयः समाकृष्टा समागम्य किङ्करतामुपगम्य साधकाभिछिषितं सम्पादयन्ति । ततःप्रभृति जन्मजरामरणरहितः सिद्धोलोकधात्न् गत्वा तथा-गतान् परयति, भूमिधारण्यादिकं प्रामोति ।

'श्रीगुशसमाज तंत्र' में 'विष्णु' वा 'नारायण' की जो स्थित थी वह समय के साथ कुछ से कुछ हो गई। इधर अझण्यों का महत्त्व बढ़ा तो उधर बौद्धों को उनकी उन्नति खली और उनसे कुछ पार न पाया तो उनके देवी-देवताओं की गति बनी और फलतः त्रिवेच भी अपमानित हुए। वज देवता की सवारी के काम में विष्णु मगवान् तक आने छने। फिर 'नाराक्ख' और 'विष्णु' को 'राजा' औन कहे ? राजा तो वस 'वज्रसत्त्व' ही रह गए और वज्रयान ही किसी न किसी रूप में 'सिद्ध' का राजयान रहा। इम पहले ही कह चुके हैं कि हमारी समझ में वही 'राजयान' आगे चलकर 'रायख' वा 'रायख्य' के रूप में ज्यक्त हुआ। 'राजयान' से रावयान' बना और उससे 'रायान', फिर 'रायन'; तथा इसी से बँगला का 'आयान' और 'आयन' भी। अस्तु, सारी वातों के विचार से 'न्रह्मवैवर्त' में 'राथा' के जन्मादि के विषय में ठीक ही कहा गया है—

दृष्टा कृष्णं च सा देवी भत्सीयामास तं तदा। सदामा मर्त्सवामास तां तथा क्रम्मसंनिधी।। कदा शशाप सा देवी सुदामानं सुरेश्वरी। गच्छ त्वसासुरी योनि गच्छ द्रमतो द्रतम् ॥ शशाप तां सुदामा च त्वमितो गच्छ भारतम्। भव गोपी गोपकन्या मुख्यामिः स्वाभिरेव च ॥ तत्र ते कृष्णविच्छेदो भविष्यति शतं समाः। करिष्यति ॥ भारावतरणं भगवांइच इति शप्त्वा सुदामाऽसौ प्रणम्य जननी हरिम्। साभूनेत्रो मोइयुक्तस्ततो गन्तु' समुखतः ॥ राषा जगाम तत्परचान्साभनेषाऽप्रि विद्वसा । वत्स ! क यासीत्युच्यार्य प्रविच्छेदकातरा ॥ कृष्णस्तां बोधयामास विश्रया च कृपानिषिः। शीर्ष संप्राप्त्यसि सतं मा रुदस्तं वरानने ॥ स चासुरः शंलचुडो बभूव व्रख्यीपतिः । मच्छलभिजकायेन गोलोकं भारतं वृषभानोश्च वैश्वस्य सः च कन्या सभूव ह । अयो**नि**संभवा देवी वायुगर्भा कलावती ॥ सुष्वे माववा वायुं ता तत्राविर्धभव ह । असीते इस्ट्यान्दे व ह्या वा नवयीवनाम् ॥ सार्धे रायाणवैश्येन तत्संबंधं चकार सः।
छायां संस्थाप्य तद्गेहे साउन्तर्धानमवाप हः॥
बभूव तस्य वैश्यस्य विवाहश्कायया सह।
गते चतुर्दशाब्दे तु कंसभीतेश्कलेन चः॥
जगाम गोकुलं कृष्णः शिशुक्पी जगत्मितः।
कृष्णेन सह राधायाः पुण्ये वृन्दायने वने।
विवाहं कारयामास विधिना जगतां विधिः।
स्वप्ने राधापदाम्मोजं नहि पश्यन्ति बल्लवाः॥
स्वयं राधा हरेः क्रोडे छाया रायणमन्दिरे।

सारांश यह कि 'साक्षात् सुरेश्वरी ही सुवामा के शाप के कारण भारत में वृषभानु वैश्य की कन्या राधा बनों। राधा जब बारह वर्ष की हुई तो रायाण वैश्य से उनका संबंध हुआ। राधा अपनी झाया छोड़कर अंतर्धान हो गई और उस छाया ही से रायाण का विवाह हुआ। चौदह वर्ष बीतने पर कृष्ण गोकुल गए तब वृ'दावन में उनसे राधा का विवाह हुआ। इस प्रकार स्वयं राधा तो हरि के कोड़ में विराजती हैं और उनकी झाया रायण के घर।'

उपर्युक्त अवतरण वस्तुस्थिति को स्पष्ट करने में बहुत-कुछ समर्थ है। सीधी भाषा में इसी को यों कह सकते हैं कि वजयान की प्रज्ञापारमिता अथ च 'मुद्रिता' राधिका वास्तविक राधा नहीं, वह तो उसकी छाया मर है। वज्जयानी इसी को भूल से सबी राधिका सममता है। इसका परिणाम होता है कि लोग 'मूढ़ता'-वश 'राधिका' को 'रायण' की पत्नी समझने लगते हैं। उसी पुराण में 'श्रीकृष्ण-जन्म खंड' के 'तृतीय अध्याय' में कहा गया है—

छायया कलया वाऽपि परशक्त्या कलक्किना। मृदा रायणपत्नीं त्वा वश्च्यन्ति जगतीतले॥

श्रीर 'रायग्' का रूप है-

रायणः श्रीहरेरंशो वैश्यो वृन्दावने वने । भविष्यति महायोगी राधाशापेन गर्भंबः ॥

वैष्णव-साधना में वह बन गया 'महायोगी' । महाभोगी नहीं । अस्तु, भक्त की प्रार्थना है भगवान् कृष्ण अथवा राधायुक्त 'ब्रीकृष्ण' से—

ं बार्ड नीलाम्बुबाममतिशयबिदः स्मेरवक्ताम्बुवं तं अग्रेशानन्तवमैः कृतिकतिदिवसै स्त्यमानं परं यम् । ध्यानासाध्यमृत्रीन्द्रेर्श्वनिगणमनुजैः सिद्धसंवैरसाध्यं बोगीन्द्रासामविन्त्यमतिशयमतुङं साक्षिरूपं भजेऽहम् ॥

'श्रह्मवैवर्त' के 'श्रीकृष्ण-जन्मलंड' के श्रष्टम अध्याय का यह इलोक बड़े महत्त्व का है। इसमें कुछ पते की बात है। थोड़ा ध्यान देकर देखिए कि इसमें 'सिद्धसंघ' तथा 'योगींद्रों' के संबंध में क्या कहा गया है। सच है, किसी 'सिद्ध' वा योगी ने इस 'बाल' को कब सममा! उसकी सारी शक्ति तो 'बज्रोली' और 'महासुख' के संपादन में ही लगी रही। तभी तो बाबा तुलसीदास को भी झख मारकर अपने तारक काव्य 'रामचरितमानस' के भंगताचरण में 'लिखना बड़ा कि श्रद्धा और विश्वास के बिना सिद्ध लोग अपने अंतस में ही स्थात ईश्वर को नहीं देख पाते—

भवानीशङ्करौ वन्दे श्रंद्धाविश्वासरूपिणौ । याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तःस्थानीश्वरम् ॥

और एक प्रकार से इसी की व्याख्या में 'किवतावली' के उत्तरकांड में कहना पड़ा-

बरन घरम गयो, आश्रम निवास तज्यो,
आसन चिकत सो परावनो परो सो है।
करम उपासना कुवासना बिनास्यो, ज्ञान,
बचन, विराग वेष चगत हरो सो है।
गोरख जगायो योग, भगति भगायो होग,
निगम नियोग ते सो किंहि ही छरों सो है।
काय मन बचन सुभाय दुलसी है।जाहि,
राम नाम को भरोसो ताहि को भरोसो है॥ ८४॥

तुलसी ने कलि-केलि के विनाश का जो उपाय रचा वह मानव को 'सियाराम-मय' बनाना था, किंतु 'जिह्नोपस्थी' ने उसे अपने अनुकूल न समझा और न उससे किसी 'शृंगारी' का पेट भरा । निदान उसका जी लगा 'राधा-माधव' की 'रहःकेलि' में है। विषय-भोग में नहीं, भगवान के भजन में ही। पर वह भजन भी सदा एकरस नहीं रहा । धीरे बीरे 'राधास' का उसमें सर्वश्रा लोग हो गयां और राधां माध्य की स्वकीया सिद्ध कर ही गई। अदा और अमुद्रा का 'इंद्वर' भी जाता रहा। 'करंतु "सकोया राधा का स्वागत सर्वत्र नहीं हुआ। प्रेम-प्रपंच में परकीया ही खरी मानी गई और उसमें भी 'उड़ा' ही सिद्ध ठहरी। सो सब कैसे हुआ, इसपर विचार करना यहाँ संभव नहीं। यहाँ इतना ही कहना अलं है कि वास्तव में राधा को उपासना में सच्ची प्रतिष्ठा मिली तब, जब 'हैताई समूर्क के म्मक्क आचार्य निवार्क ने अपनी मर्मभरी 'वशक्लोकी' में लिख दिया—

अक्के तु वामे वृषमानुवां सुदा विराजमानामनुरूपसीमगाम्। सलीवहस्तैः परिसेवितां सदा समरेम देवी सफलेष्टकामदाम्॥५॥

अन्यथा 'राधिका' के विक्रय में आंतियाँ, तो अनेक भीं और विक्रमंद्रत में उसका सत्कार भी कुछ और ही था। 'वक्र-मंद्रत' से निक्रमंद्रर 'अज्ञन्यंद्रत' में राधिका ने जो रंग रचा उसका परिचय सभी को कुछ न कुछ अवक्रम है, परंतु वह राधिका अभी आँख से ओशल ही है जिसका उल्लेख आर्थ द्यायिलक ने 'मुद्रिता' के रूप में किया है और जिसे आने विना 'वंदिता' राधा को कोई नहीं समझ सकता, न यही लख सकता कि गीतगो निद्नार की इस वासी का वास्त्रविक रहस्य क्या है-

यदि इरिस्मरणे सरसं मनो, यदि विलासफळासु कुत्हलम्। मधुरकोमलकान्तपदावसि, शृणु तदा जयदेवसरस्यतीम्॥

जयदेव की भाँति ही कोई भी राधा-माधव का भक्त, सिद्धरस किन, बाज ब्रापसे यही कहेगा, पर वज्रयानी ? उसका तो बाज कहीं ठीक पता भी नहीं, राधामाधव की उपासना में ही वह युल-मिल गया।

# प्रकृति-निवृत्ति

#### [ श्री रामनरेश वर्मा ]

संस्कृत वास्मय के विभिन्न दर्शनों और संप्रवायों में प्रवृत्ति-मार्ग तथा निवृत्ति-मार्ग के विषय में भिन्न-भिन्न धारणाएँ हैं। प्रस्तुत विवेचन में सामान्य रूप से कतिपय दर्शनों और संप्रदायों के अनुसार इस विषय का स्पष्टीकरण किया जायगा और विशेष रूप से इस विषय में भागवत धर्म, नारायणीय धर्म अथवा वासदेव-धर्म के पक्ष का सविस्तर निरूपण किया जायगा। भागवत धर्म की दृष्टि से इन दो मार्गों के विरोष निरूपण का कारण यह है कि स्वनामधन्य लोकमान्य तिलक ने 'कर्मयोग शास ' की भूमिका में भागवत धर्म के साथ प्रवृत्ति-मार्ग का बड़ा उबर्दस्त गँठबंधन किया। भागवत धर्म में प्रवृत्ति मार्ग का ही प्रहण है, निवृत्ति-मार्ग का नहीं - यही उनकी अन्यतम प्रमुख स्थापना है। तिलक जी के अत्यंत संरंभपूर्ण विवरण पवं भ य व्याख्यात्मक निरूपण का परिणाम यह हुन्ना कि बड़े-बड़े मेधावियों ने भी भागवत धर्म के निवृत्ति-निवधात्मक एवं प्रवृत्तिपर रूप को निस्संदिग्ध स्वीकार कर जिया। अवस्य ही कुछ लोग ऐसे रहे होंगे जिनके मन में भागवत धर्म की प्रवृति में निरतिशय ऐकांतिकता खटकती रही। पर उन्होंने कभी खुलकर तिलक महोदय की स्थापना का प्रत्याख्यान नहीं किया। एक बार भागवत धर्म के उद्भव पर विचार करते हुए पी० सी० दिवान जी ने भागवत धर्म के मूल पुरुष एवं बदरिकाश्रम के तपस्वी श्री नारायण को निवृत्ति-मार्ग का आदा आचार्य घोषित किया और इस प्रकार दबी जवान से उन्हें ने स्व० तिलक के मत में अपनी अनास्था व्यक्त की। ऐसे ही जिन समीक्षकों ने हिंदी साहित्य की निर्गुण और सगुण काव्य-परंपराओं के अंतस्तल में पैठकर चिंतन तथा मनन किया है और साथ ही जो

१—गीता-रहस्य, हिंदी अनुवाद् ( चतुर्यावृत्ति ), पृ० ५४९ तथा ५५४-५५५ एवं अन्यत्र ।

२—एनल्स ऑव दि भंडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिल्द २३, पी॰ सी॰ दिवान जी, 'ओरिजिन ऑव दि भागवत ऐंड दि जैन रिलीजन्स'।

दोनों परंपराओं का मूल एक ही मानते हैं, धनके समक्ष लोकमान्य की स्थापना का सोना बाना चाहिए था, संभव है बाबा हो, किंदु बनुसंबान और उद्दापोह की कसोटी पर कसा नहीं गया।

प्राचीन काल में भी प्रकृति और निवृत्ति की धारणा अत्थंत जटिल, दुर्विक्रेय तथा अवस्य कातव्य मानी जाती थी। इसी से श्रीमद्भगवद्गीता में श्रीकृष्ण ने असुरों का प्रथम एवं प्रमुख दोष बताया है प्रवृत्ति और निवृत्ति का अनवकोध—

> हो भूत सर्गों लोकेऽस्मिन्दैव आसुर एव च। दैवो विस्तरकाः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु॥ प्रदृक्षि च निवृत्तिं च जना न विवृदासुराः। न क्षीचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते॥

इस प्रकार प्राचीन और अर्वाचीन दोनों दृष्टियों से प्रवृत्ति निवृत्ति का विमर्श अत्यंत महत्त्वपूर्ण एवं उपादेय हैं।

प्रवृत्ति-निवृत्ति शब्दों के मूल में वर्तनार्थक 'वृत्' धातु है। इस धातु से यथाक्रम 'प्र' एवं 'नि' उपसर्गपूर्वक भाव अर्थ में 'किन्' प्रत्यय के योग से ये शब्द बनते हैं। अतः इनका सीधा अर्थ क्रमशः 'प्रवर्तन' तथा 'निवर्तन' हुआ। सामान्यतः प्रवर्तन और निवर्तन कर्ममूल होते हैं, अतएव कर्म में प्रवर्तन को प्रवृत्ति की तथा कर्म से निवर्तन को निवृत्ति की संज्ञा दी जाती है। किंतु शरीरार्ग्भ के साथ ही साथ अंतःकरण एवं वाक् के आरंभ को भी प्रवृत्ति कहते हैं और इसी प्रकार इनके आरंभ-प्रतिरोध को निवृत्ति कहते हैं।

महर्षि कणाद के अनुसार प्रत्येक चेतन में इच्छा से उत्पन्न होनेवाले प्रयन्न-विशेष को प्रवृत्ति, और द्वेष से उत्पन्न होनेवाले प्रयन्न-विशेष को प्रवृत्ति, और द्वेष से उत्पन्न होनेवाले प्रयन्न-विशेष को निवृत्ति कहा जाता है। प्रयन्न-विशेष चेष्टा-स्वरूप होते हैं। इच्छा उत्पन्न होने पर वे चेष्टाएँ अहित की प्राप्ति के लिये शारीरिक चेष्टाएँ होती हैं और द्वेष उत्पन्न होने पर वे चेष्टाएँ अहित के निवारण के लिये देखी जाती हैं। अपने तई तो इन चेष्टाओं का प्रत्यक्ष झान होता है किंतु अन्यत्र इनका अनुमान करना पढ़ता है। जैसे दूसरे के शरीर में चेष्टा देखकर, स्वार्यानुमान की हौती में हम प्रतिझा करते हैं कि 'यह चेष्टा आत्मजनित हैं'; हेतु देते हैं 'चेष्टा सामान्य होने के कारण'; और दृष्टांत की कुक्षि में 'अपनी चेष्टा' रहती हैं; ठीक इसी तरह शारीरिक चेष्टा के उत्पादक यन्न के विषय में इमारी प्रतिझा का स्वरूप होता है 'प्रयन्न का आत्मजनित होना', 'प्रयन्न का सामान्यत्व' हेतु रहता

है और बह किसी अयस के बदाहरण से अरिपुष्ट होता है। इस प्रकार दूसरे ज्यक्तियों के की अवस्थित का अवस्थान द्वारा को स्ट होता है और अपनी प्रमृतिनित्ति का अवस्थान द्वारा को स्ट होता है और अपनी प्रमृतिनित्ति का अ

किंतुः महिषे गौतम इच्छा । एवं होष-दोनों से उत्पन्न होनेवाले अयक्किशेष को प्रमृत्ति का ही अभिभान अवान करते हैं। अवह्य ही इन दो रूपोंबाली अयुत्ति के अनुसारी परिखामों में, क्याह की अवृत्ति और निवृत्ति की भाँकि ही, अत्यंद कंतर है। यागादि में इच्छाजन्य रागात्मिका अवृत्ति धर्म उत्पन्न करती है और हेषजन्य प्रवृत्ति हिसादि कृत्यों में अधर्म की सृष्टि करती है। इस प्रकार सारा संसार राग तथा हेप, इन दो रूपोंबाली प्रवृत्ति से परिचालित हुआ करता है।

प्रवृत्ति दो प्रकार की होती है—कारणरूपा और कार्यरूपा। कारण्रूपा प्रवृत्ति— किसी कार्य को संपादित करने की इच्छा—'विकीषों' शब्द से अभिहित की जाती है। इसी से उसे दार्शनिक भाषा में 'यज्ञत्वजातिमती' कहते हैं। 'भाषापरिच्छेद' के अनुसार विकीषों के आकारघटक तीन अवयव होते हैं—कृतिसाध्यता ज्ञान, इध्ताधनता ज्ञान और उपादान की अध्यक्षता। ''अमुक कार्य हम कर सकते हैं' इस बोध को ही कृतिसाध्यता ज्ञान कहते हैं। 'अमुक कार्य दुःख की आत्यंतिक निष्टृत्ति एवं चरम सुख की श्राप्ति में साक्षात् या परंपरया सहायक है' इत्याकारक ज्ञान को ही इष्टाधनता ज्ञान कहते हैं। समवायी कारणों का अर्थात् कार्योपयोगो उपकरणों का अधिकार ही उपादान की अध्यक्षता है।

कार्यरूपा प्रवृत्ति धर्माधर्मस्वरूप होती है। हम जानते हैं कि यह से धर्म होता

३—'प्रवृत्ति निवृत्ती च प्रत्यगात्मिन हर्ष्टे परत्र लिंगम्'—कगादसूत्र । प्रत्यगात्मिन स्वात्मनीत्वर्थः । इर्ष्णाहेकजिति प्रवृत्तिनिवृत्ती प्रयक्तिकोषौ ताभ्यां च हिताहित-प्राक्तिपरिकृत्तिकके शरीरकर्मणी चेष्टाकक्षणे जन्येते यथा च परशरीरे चेष्टां हष्ट्रा इयं चेष्टा प्रयक्तक्त्या, चेष्ठात्वात्, मदीय चेष्टावत्, स च प्रयक्तः आत्मक्त्यः अप्रकृत्वात् मदीय प्रयक्तकत् इति परात्मनोऽनुमानम् ।—वाचरक्तविधाक कोष्, पंचम भाग, १०,४४९३

४— इच्छद्रेसपूर्तिका धर्माधर्मप्रहितः गौतम। तत्र रागनिवंशना यामादी प्रकृतिः धर्मे अस्ते द्रेजनिवंधना हिंसादी प्रकृतिरामम् । तावेती रागद्वेषी संसारमनु- वर्तमतः। — वानप्रत्यक पंचम भाग, प्रकृति संश्र ४४९३

५—न्तिकीर्षाः कृतिसम्बोद्यसम्बद्धसम् ।

उपादानस्य नाध्यक्षं प्रयुक्ती वनकं मतम् ॥ ( माया-परिच्छेद )

े हैं और असम्यासम्मन से बाप । वरंतुं नित्व का अनुभक्षप्रमाण है कि प्राया सत्वाल न तो पुण्यलाम होता है और न पाप कीं शंत्राति ही । पर कुछ दिनी के अनंतर, चिरष्वस्त व्यापार होने परोशी इनका, जुशाधुन परिखास भोगना पढ़ता है।

भाषा-परिच्छेर अभाषाय से संपूर्ण प्रश्नामां को तीन वर्गों में विभाजित किया नया है—प्रमृति, निष्टत्ति और जीवनकारण । इनमें असूति की सर्चाः पूर्व ही की जा चुकी है। जीवनकारण का तात्पर्य उन प्रयत्नों से हैं जिनके विना प्राणी जीवन धारण नहीं कर सकताः जैसे क्वास-प्रकाशावि के प्रवत्न। ये प्रयत्न निसर्गसिद्ध हैं। इनके लिये अविरिक्त प्रयत्न की आवश्यकता नहीं। किंतु निष्टृत्ति के लिये दिष्टसाधनता ज्ञान, अर्थात् अमुक वस्तु हमारा अपकार ही करेगी, उपकार नहीं—इस प्रकार का बोध, अवश्य अपेक्षित रहता है।

इस विवेचन से स्पष्ट हैं कि अवृत्ति निवृत्ति एक दूसरे के प्रतियोगी हैं। इसी से शब्दकल्पहुम में निवृत्ति का अर्थ अप्रवृत्ति भी वतलाया गया है। इस प्रकार संक्षेप में प्रवृत्ति-निवृत्ति के विषय में कुछ वार्शनिक धारणों को हृद्यंगम कर लेने के अनंतर अब कतिपय सांमदायिक परंपराओं में इसके स्वरूप की गवेषणा करनी चाहिए।

मान्य धारणा है कि वैदिक धर्म का अवाह अनंत काल से अश्विक और निष्टत्ति के दो मार्गों में विभक्त होकर वह रहा है। इसकी अलक ईशाक्तस्थेप-निषत् के प्रारंभिक दोनों मंत्रों में दिखाई देती है। स्वामी शंकराचार्य ने इस अंत्रों

६ -- द्रष्टव्य गौतमप्रणीत न्यायसूत्र ४।१ पर वात्स्वायव की वृत्ति ।

७—प्रमृतिस्व निवृत्तिक्व तथा बीवनकारणम् ।

एवं ।प्रयत्नवैषिणं तान्त्रिकैः परिक्कितम् ॥

निवृत्तिक्व सवेद्देशादिष्टसाधनता थियः । (भाषा० )

द—शाक्तकस्पद्धम, दितीय कांड, पृ० सं ८९९-९००; इन शब्दों के अन्य अनेक अर्थी के लिये वाचस्पत्यभिषान कोष एवं हिंदी-विश्वकोष भी द्रष्टव्य हैं।

९—ईशावास्यमिदं सर्वे यर्लिन्त जगत्या जगत्। तेन त्यक्त्येन भुंजीयाः मा एषः कस्यस्विद्धनम्॥१॥ कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः। एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म छिप्यते नरे॥२॥

<sup>&#</sup>x27;नान्यथेतोऽस्ति' से इनके अतिरिक्त किसी अन्य तीसरे मार्ग की 'अंसंभवनीयता व्यक्त की गई है।

के भाष्य में उक्त धर्म के इन दोनों पश्लों की जमकर स्थापना की है। । प्रमाण में उन्होंने महाभारत का उद्धरण दिया है कि—

> ह्याविमावय पन्थानौ यत्र वेदाः प्रतिष्ठिताः । प्रवृत्तिस्थलो धर्मः निवृत्तिश्च विभावितः ॥

पुराणांतर भी आचार्य की धारणा का पोषण करते हैं। मार्कंडेयपुराण का कथन है—

सम्यगेतन्ममाख्यातं भवद्भिद्धिंजसत्तमाः। प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च द्विविधं कर्म वैदिकम्॥

इसी प्रकार अग्निपुराण का उद्घोष है-

प्रवृत्तिं च निवृत्तं च द्विविधं कर्म वैदिकम्॥

किंतु वैदिक धर्म में प्रवृत्ति और निवृत्ति का वास्तविक स्वरूप जानने के लिये पूर्वोक्त दार्शनिकों के मत यथेष्ट नहीं हैं। अंतरंग प्रमाणों के आधार पर प्रतीत होता है कि उस समय यागादि 'इष्ट' एवं उद्यानादि 'पूर्त्त' कर्मों के फलस्वरूप ऐहिक तथा आमुष्मिक सुखोपभोग की स्पृहा रखनेवाला व्यक्ति प्रवृत्तिपरायण कहा जाता था और लौकिक-अलौकिक उभयविध आनंदोपभोग की तृष्णाओं और संबंधों से पराक्ष्मुख रहकर केवल आत्मक्कान के उपार्जन में संलग्न रहनेवाला व्यक्ति निवृत्तिपरायण कहा जाता था। इन्हीं को क्रमशः कर्ममार्गी और ज्ञानमार्गी भी कहते थे।

उपनिषदों में जहाँ कहीं इस प्रकार के ज्ञानमार्गी की चर्चा है वहाँ उसके साथ किसी प्रकार का कर्म-संबंध व्यक्त नहीं होता। इसी से अवांतरकालीन आचार्यों ने ज्ञान के साथ कर्म का आत्यंतिक विरोध उद्घोषित किया। किंतु नैष्कर्म्यलक्षरण धर्म अथवा निष्काम कर्मयोग में आरंभ से ही ज्ञान-कर्म का विरोध नहीं, समुख्य स्वीकार किया गया। इसका कारण यह था कि जब संसार में एक अण

१०—कथं पुनिरदमवगम्यते — पूर्वेण संन्यासिनो ज्ञाननिष्ठोक्ता द्वितीयेन तदसक्तस्य कर्मनिष्ठेति । उच्यते; ज्ञानकर्मणोविरोधं पर्वतवदकम्प्यं यथोक्तं न स्मरिस किम् ? इहाप्युक्तं 'यो हिं जिजीविषेत्स कर्म कुर्वन्' 'ईशावास्यमिदं सर्वे' 'तेन त्यक्तेन भुंजीधाः मा ग्रधः करय- विद्धानम्' इति च ।

११--महाभारत, १२।२४१।६

भी कर्मशून्य १२ (जीवनकारणात्मक कर्म से शून्य) नहीं रहा जा सकता तब सामान्य रूप से बात्मज्ञान के संपादन में भी कर्मशून्यता समंजस नहीं होगी। अतः फलाभि-संधि का परित्याग करके कर्म करना ही श्रेयस्कर है, कर्म का स्वरूपतः परित्याग ठीक नहीं—यह सिद्धांत स्थिर किया गया। परंतु इससे यह न समभना चाहिए कि इस धर्म में कर्म के सर्वथा, स्वरूपतः परित्याग का पक्ष किसी प्रकार मान्य नहीं था। मान्य था, पर उसको प्रधानता नहीं दी गई थी—यही इस धर्म के प्राचीनतम प्रामाणिक प्रथ गीता से व्यक्त है। 13

संयोग से नैष्कर्म्यत्वक्षण धर्म की भाँति ही भागवत धर्म का प्राचीनतम प्रामाणिक ग्रंथ गीता ही उपलब्ध है। '४ संभवतः संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम गीताग्रंथ में ही 'प्रकृति-निवृत्ति' युग्मक का प्रयोग भी मिलता है। परंतु इन शब्दों के स्वरूपघटक तक्षण इसमें नहीं मिलते। फलस्वरूप गीता-धर्म में प्रवृत्ति-निवृत्ति की सुस्थ धारणाओं के लिये प्रंथांतरीय तक्षणों के आश्रयण के अतिरिक्त और कोई दूसरा उपाय नहीं है।

यदि हम महर्षि कणाद और गौतम आदि की तरह इच्छाजन्य प्रयक्षविशेष को प्रवृत्ति मानें और द्वेषजन्य प्रयक्षविशेष को निवृत्ति, तो एक ओर इच्छा-शून्य फलाभि संधि-रहित नैष्कर्म्य धर्म प्रवृत्ति-मार्ग नहीं कहा जा सकता और दूसरी ओर द्वेषजन्य फल-संबंध-विच्छेदरूप नैष्कर्म्य धर्म निवृत्ति-मार्ग में पर्यवसित होता है।

विशेष द्रष्टन्य, लोकमान्य बालगंगाधर तिस्क, डा० रामकृष्ण गोपाल भंडारकर आदि का मत।

१२-- न हि कश्चित्स्रणमि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् । (गी॰ ३।५ क)

१३—यस्त्वात्मरितरेवस्यादात्मतृप्तश्चमानवः ।

शात्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते ॥

नैवं तस्य कृतेनार्थों नाकृतेनेह कश्चन ।

न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्यन्यपाश्रयः ॥

तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर ।

शासक्तो झाचरन्कर्मं परमाप्नोति पूरुषः ॥ (गी०३।१७-१९)

१४—एवमेष महान् धर्मः स ते पूर्व तृपोत्तम ।
कथितो हरिगीतासु समासविधिकत्यितः ॥
समुपोकेष्वनीकेषु कुरुपाण्डवयोर्म्घे ।
अर्जुने विमनस्के च गीता मगवता स्वयम् ॥ ( महा० १२।३४८।८ )

यदि हम अग्निपुराण में कहें गए प्रवृत्ति निवृत्ति के सक्षण— कार्य कर्म प्रवृत्तं स्थानिवृत्ते ज्ञानपूर्वकम् । वेदास्यासस्योज्ञानमिन्द्रियाणा चं संयमः ॥ ३ ॥

के अनुसार केवल कान्य कर्म को प्रकृति-मार्ग स्वीकार कर और ज्ञानपूर्वक वेदाभ्यासादि ( नित्य ) कर्मों को निवृत्ति-मार्ग मानें तो भी नैष्कर्म्यलक्ष्मण धर्म निवृत्ति मार्ग ही ठहरता है, प्रकृति-मार्ग नहीं।

परंतु नारायणीय धर्म के प्रतिपादक गीताशंथ के धर्म के विषय में महामारत का स्पष्ट उस्लेख है कि नारायण ऋषि ने प्रवृत्तिलक्षण धर्म चलाया । इसके अतिरिक्त गीता महाभारत के साथ अंगांगि-भाव से संबद्ध भी है। अतः महाभारत और नारायणीयोपाख्यान को दृष्टि में रखकर गीता-धर्म की प्रवृत्ति-निवृत्ति पर विचार करना सर्वाधिक समीचीन होगा।

महामारत के अनुसार प्रयुत्ति का लक्षण है पुनरावृत्ति, श्रीर निवृत्ति का असाधारण धर्म है परमगति—

प्रवृत्तिः पुनरावृत्तिनिवृत्तिः परमागतिः । १७

यहाँ भी प्रवृत्ति और निवृत्ति प्रतिकूल धर्मतत्त्व हैं। इसलिये यदि महाभारत में कहीं निवृत्ति का लक्षण सर्वधर्मीपशम रूप हैं। तो प्रवृत्ति का लक्षण सर्वधर्म-स्वरूप सहज ही कल्पित किया जा सकता है।

प्रवृत्ति-निवृत्ति के उक्त लक्ष्यों के परिपार्श्व में हमें महाभारत के नारायणीय धर्म की विवेचना करनी चाहिए। यतः नारायणीय धर्म का ही उपदेश गीता में किया गया है—

एवमेष महान् धर्मः स ते पूर्वे नृपोत्तम । कथितो हरिगीतासु समासविधिकल्पितः ॥ १९

श्चतएव जिस रूप में नारायगीय धर्म उल्लिखित है उसका पूर्व रूप गीता में श्रवदय होना चाहिए। यदि नारायगीय धर्म केवल प्रवृत्ति परायगा या निवृत्तिपरायगा

१५--अग्निपुराण, १६२।४

१६ — प्रवृत्तिस्थ्यणं धर्मे ऋषिर्नारायणोऽब्रवीत्। ( महा०, १२।२१७।२स्त )

१७ महामारत, १२।२१७।४ ख

१८--निर्वाणं सर्वधर्माणां निष्टतिः परमा स्मृता । ( महा । १२।३३९।६७ क )

१९-- महाभारत, १२।३४६।११

है तो गीता में उसका बीज होचा चाहिए और यदि तह उभयरूप है तो उसका भी मूल गीता-धर्म में प्राप्त होना चाहिए।

नारायसीय धर्म के विषय में बाधुनिक अनुसंधायकों के दो वर्ग हैं। पहला वर्ग इस धर्म के उद्भव और विकास का संबंध बेवों से ब्रोइता है और दूसरा वर्ग इसे बेद-वाद्य कहकर ही संतुष्ट नहीं होता, बेद-विकद्ध भी मानता है। संप्रति हम इस मगड़े में न पड़कर इतना ही कहते हैं कि महाभारत का नारायसीय धर्म लोक-तंत्रात्मक होते हुए भी चतुर्वेदसम्भत था। जैसे बैदिक धर्म में प्रवृत्ति-मार्ग और निवृत्ति-मार्ग की दो परंपराएँ थीं बैसे ही नारावसीय धर्म में भी दोनों परंपराएँ थीं। ध्यान हेने पर स्पष्ट विदित्त होता है कि प्रवृत्ति-निवृत्ति विषयक महाभारत की पूर्वोक्त कल्पना इस विषय में वैदिक धारणा के समान ही थी। संभवतः यह साम्ब भी नारायसीय धर्म के चतुर्वेदसम्भतत्व में अन्यतम हेतु था। नारायसीयोपाल्यान के उपक्रम से ही इसकी पृष्टि होने लगती है—

कृतं शतसहस्रं हि क्लोकानामिदमुत्तमम्। लोकतंत्रस्य कृतस्तर्य यस्माद्धमः प्रवर्तते॥ प्रवृत्तौ च निवृत्तौ च यस्मादेतद्भविष्यति। ऋग्यञ्जःसाममिर्जुष्टमथर्वाक्किरसैस्तथा॥ व

नारायणीय धर्म प्रवृत्ति-निवृत्ति उभयरूप था—इसे 'अभ्यास' या पुनहक्ति का भी पोषण प्राप्त है। शौनक ने प्रइन किया—

कथं स भगवान्देवो यक्तेष्वप्रहरः प्रभुः।
यक्त्रधारी च सततं वेदवेदाक्क्ववित्तथा।।
निवृत्तं चास्थितो धर्मे क्षमी भागवतः प्रभुः।
निवृत्तिधर्मान्विदवे स एव भगवान्त्रभुः॥
९ १

सौति ने बतालाया कि कुछ इसी प्रकार का प्रदन जनमेजय ने वैशंपायन से भी किया था। वैशंपायन ने इस प्रसंग में स्वयं भगवान के द्वारा देवताओं को उपदिष्ट सारी बातें कह सुनाई। भगवान ने प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों मार्गों का श्रीगर्शेश क्यने ही मानसपुत्रों से बताया है। प्रवृत्ति-मार्ग की परंपरा के विषय में उनका कहना है—

२०--महाभारत, १२।३३५।३९-४०

२१-वही, १२।३४०।१-२

मरीचिरंगिराक्चातिः पुरुत्यः पुरुद्दः कतुः । विश्व इति सप्तेते मानसा निर्मिता हि ते ॥ एते वेदविदो मुख्याः वेदाचार्याक्च कल्पिताः । प्रवृत्तिपर्मिणक्चैव प्राजापत्ये च कल्पिताः ॥ अयं क्रियावतां पन्थाः व्यक्तीभृतः सनातनः । अनिवदः इति प्रोक्तो लोकसर्गकरः प्रमुः ॥ २२

इस प्रकार मरीचि आदि प्रवृत्ति-मार्ग के आचार्यों को 'बेदवेत्ताओं में प्रमुख' और 'बेदाचार्य' कहने से उनका प्रकांड कर्मकांडी होना सिद्ध है। चूँ कि ये प्रवृत्ति-धर्म के धारण करनेवाले थे—सतत आवागमन के चक्द के प्रवर्तियता थे, इसी से इन्हें प्रजापित बनाया गया था। ये, 'किं प्रजया वयं करिष्यामो' का आदर्श रखनेवाले निवृत्तिमार्गी एवं मोक्षधर्मी मनुष्यों से सर्वथा भिन्न थे। अतएव उन कर्महीन व्यक्तियों के पथ से वैषम्य दिखाने के लिये प्रवृत्ति-मार्ग 'कियावतां पंथा:'—कर्मटों का मार्ग—कहा गया है।

निवृत्ति-मार्ग की परंपरा के विषय में भगवान का कथन है-

सनः सनः सुजातश्च सनकः ससनंदनः । सनः सुनादः किरालः सप्तमः सनातनः ॥ सप्तेते मानसाः प्रोक्ता ऋषयो ब्रह्मणः सुताः । स्वयमागतिवज्ञाना निवृत्तिं धर्ममाश्रिताः॥ एते योगविदो मुख्याः सांख्यज्ञानिक्शारदाः । आचार्या धर्मशास्त्रेषु मोक्षधर्मप्रवर्तकाः॥ २ ३

अर्थात् सन आदि सप्तिषि निवृत्ति-धर्म का आश्रयण करनेवाले थे। उन्हें विज्ञान का स्वयंप्रकाश हुआ था। वे योगतत्त्ववेता एवं सांख्य-ज्ञान के पंडित थे। धर्म-शास्त्रों में उनकी आचार्यता स्वीकृत थी। वे मोक्ष-धर्म अर्थात् परमगति के प्रवर्तक थे। इस प्रकार महाभारत की प्रवृत्ति-निवृत्ति-परंपराओं का स्वरूप पूर्वोक्त वैदिक परंपराओं से बहुत अधिक मिलता-जुलता है।

भगवान ने दोनों परंपराश्चों का अनुक्रम बनाने के अनंतर दोनों के माध्यम से अपने को ही प्राप्य बतलाया है—परंतु इस अंतर के साथ कि प्रवृत्तिमार्गी को वे कर्मरूप में प्राप्त होते हैं और निवृत्तिमार्गी को मोक्ष के रूप में। यथा—

२२—वही, १२।३४०।६९-७१

२३-वही, १२।३४०।७२-७४

सोऽई कियावता पन्याः पुनरावृत्तिदुर्छमः। यो यथा निर्मितो जंदुः वस्मिन्वस्मिक्चकर्मणि॥ प्रवृत्तौ वा निवृत्तौ वा तस्तकं सोऽक्तुते महत्।

इस इलोक में 'क्रियायतां पंथाः' श्रीर 'पुनरावृत्तिदुर्श्वभः' पर्यो का यथाकम प्रवृत्ति तथा निवृत्ति पृथक्-पृथक् अन्वय ध्यान देने योग्य है। 'पुनरावृत्ति-दुर्लभः' को 'क्रियावतां पंथाः' का विशेषण बना देने पर सूक्ष्मान्वयवोध की यह विशेषता विनष्ट हो जायगी और अनुक्रम-प्राप्त अन्वय की शृंखला विच्छिन्न हो जायगी। इस प्रकार स्वरूप-भेद से एक ही उपास्य की प्राप्ति का प्रसंग भी नारायणीय धर्म में प्रवृत्ति-निवृत्ति की साहचर्य-भावना को परिपृष्ट करता है।

नारायणीयोपाख्यान के उपसंहारात्मक अध्याय में शौनक ने नारायणीय धर्म के विषय में सब कुछ सुन लेने के बाद सौति से जो कहा है उससे इसकी पूर्ण पुष्टि हो जाती है कि वास्तव में नारायणीय धर्म प्रवृत्ति-निवृत्ति द्विरूपात्मक था। शौनक कहते हैं—

> श्रुतं भगवतस्तस्य माहात्म्यं परमात्मनः । जन्म धर्म ग्रहे चैव नरनारायणात्मकः ॥ महावराह सृष्टा च पिण्डोत्मत्तिः पुरातनी । प्रवृत्ती च निवृत्ती च यो यथा परिकल्पितः॥ तथा च नः श्रुतो ब्रह्मन् कथ्यमानस्त्वयाऽनव ॥ २५

यदि नारायणीय धर्म में प्रवृत्ति और निवृत्ति — दोनों मार्गों की स्थित न होतो तो उनकी यथावत् परिकल्पना का प्रश्न ही कैसे उठता ? झतः नारायणी-योपाल्यान के उपक्रम, झम्यास और उपसंहार से नारायणीय धर्म की प्रवृत्ति-निवृत्ति उभयस्पता पूर्णतः प्रमाणित हो जाती है। आरंभ में यह संभावना की जा चुकी है कि श्रुतिप्रसूत प्रवृत्ति-निवृत्ति उभयमार्गों को आत्मसात् किए विना नारायणीय धर्म श्रुतिसंमत नहीं हो सकता था। अतप्त श्रुतिसंमत नारायणीय धर्म में प्रवृत्ति-निवृत्ति दोनों मार्ग निश्चित रूप से माहा थे। परंतु इतने स्पष्ट प्रमाणों के रहने पर भी विद्वद्वरेण्य तिलक महोद्य ने भागवत धर्म की प्रवृत्ति निवृत्ति के विषय में गजनिमीसन ही किया है। इस इलोक—

२४--- बही, १२।३४०।७६-७७ क

२५--महाभारत, १२।३४७।१-३क

नारायणपूरो धर्मः पुनरावृत्ति दुर्छभः। प्रवृत्तिसक्षणक्त्येव धर्मो नारायणात्मकः॥<sup>२ व</sup>

की व्याख्या में वे कहते हैं कि "यह चारायखीय धर्म प्रवृत्ति-मार्ग का होकर भी पन-र्जन्म का दालनेवाला व्यर्थात पूर्ण मोक्ष का दाता है" १७ परंतु महाभारत के अनुसार 'प्रवित्ताः पुनरावृत्ति निवृत्ताः परमागितः'' को दृष्टिपय में रखने से तिबक महोदय के व्याख्यान की निस्सारता भली भाँति व्यक्त हो जाती है। वस्तुतत्त्व की दृष्टि से विचार करने पर चदाहरत इलोक का पूर्वार्ध निवृत्ति-मार्ग का पूरामर्शक है। 'पुनरावृत्तिदुर्ब् भता' ही 'परभगित' या निवृत्ति-मार्ग है । इलोक का उत्त-रार्ध नारायणीय धर्म की प्रवृत्तिपरता का प्रमापक है। चूँकि दोनों मार्ग नारायणीय धर्म में समभाव से स्वीकृत थे, अतएव पूर्वोक्त श्लोक में दोनों का उपा-हान किया गया है। 'प्रवित्त लक्ष्मणश्चैव' में 'चैव' की समुचायकता भी दो प्रथक मार्गी के विवरण में चरितार्थ होती है। इन सबको बुद्धि में रखने से 'प्रवित्त लक्षणं धर्म ऋषिनीरायणोऽब्रबीतं रें की उक्ति भागवत धर्म के एक देश का ही आश्रयण करनेवाली माल्य पड़ती है। परंतु कर्मयोग के एकांत पश्चपाती श्री तिलक ने इसकी उपेक्षा की। 'प्रवत्तिलक्ष्णश्चैव' में 'चैव' को पार्थक्य-प्रयोजक न मानकर उन्होंने उक्त आहेक की नई व्याख्या से कर्म को भी मोक्ष का साधन सिद्ध किया। स्मरण रखना चाहिए कि तिलक जी को छोड़कर गीता के अन्य पराने भाष्यकारों ने कर्म-योग की 'निष्ठा' को मोस का साधक नहीं कहा है, क्योंकि श्रुति का सिद्धांत है-'ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः'। इसी से गीता के प्रमुख प्राचीन भाष्यकारों—श्राचार्य शंकर श्रीर रामानुज प्रभृति-ने 'निष्ठा' का सीधा कर्थ 'स्थिति' किया है। बात यह भी कि स्वामी शंकराचार्य झानमार्गी थे श्रीर श्री रामानुजाचार्य भक्तिमार्गी । अतएव उन्हें कर्मयोग को मोस की निष्ठा मानने की आवश्यकता नहीं थी । केवल इतना ही नहीं, प्रत्यत सिद्धांत-विरुद्ध व्याख्या न होने के कारण वह अवश्य त्याज्य भी थी। लेकिन किसी विशेष दार्शनिक संप्रदाय का पूर्वभ्रह न होने पर निष्पक्ष विचार यही जात होता है कि सात्त्वत सिद्धांत 3° के प्रतिपादक गीताग्रंथ में नैष्कर्म्य-लक्षण धर्म का प्रधान कप

२६-महाभारत, १२।३४७।=२ ख-८३ क

२ )--गीता-रहस्य, हिंदी अनुवाद ( चतुर्थावृत्ति ) पृ० सं० ६

२८—महाभारत. १२।२१७।४ ख २९—महाभारत, १२।२१७।२ ख

३०—तृतीयमृषिसर्गे च देव विल्वमुपेत्य सः। तंत्र सात्वतमाचष्ट नैष्कर्म्ये कर्मणां यतः (भागवत, ११३।८)

सै उपरेश किया गया है। यह निष्काम कर्मबोग, वैदिक धर्म के निश्निनमार्ग या सर्वेकर्मसंन्यास - योग एवं प्रवृत्ति - मार्ग या सकाम कर्मयोग का सैवादात्मकु (सिंथेटिकल) ब्रांतर्विकास था।

वस्तुतः वैदिकं वाक्रमय के संहिता-जाद्माण-काल में आर्यगण ऐहिकायुष्टिमकं प्रेय तथा श्रेय की संप्राप्ति के लिये मंत्रों से इंद्र-विष्णु-श्रप्ति प्रभृति देवताश्रों का स्तोत्र-साधन और यहाँ से उनका तुष्टि-विधान किया करते थे। वेदों का यही प्रारंभिक इष्टापूर्त का मार्ग प्रवृत्ति - मार्ग था। धीरे-धीरे आरण्यक और उपनिषत् काल के निवृत्ति - मार्ग से इसकी धोर प्रतिक्रिया प्रारंभ हुई। प्रवृत्तिमार्गियों की प्रमृद् आदि गालियाँ भी वी गईं —

इष्टापूर्ते मन्यमाना बरिष्ठं नान्यच्छ्रेयां वेदयन्ते प्रमृद्याः। नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतोऽनुभूत्वेमम् लोकं हीनतरं वा विश्वन्ति॥<sup>3 १</sup>

फलतः नित्य - नैमिसिक कर्मों के साथ ही साथ काम्य कर्म को प्रधानता हैने वाले इष्टापूर्त या प्रवृत्ति के मार्ग ने श्रात्मरक्षा के लिये काम्य कर्मों को तिसांजिति है, नित्य-नैमिसिक कर्मों में ही श्रात्मसंकोच कर लिया। वास्तव में यह वाद ('श्रीसिस') और प्रतिवाद ('ऍटी-श्रीसिस') का श्रंतरालवर्ती संवाद ('सिंथिसिस') का मार्ग था, जो ईशोपनिषत् के दूसरे मंत्र में व्यक्त हुआ है —

> कुवन्ने वेह फर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः। एवं त्वयि नान्ययेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे॥

किंतु विना ज्ञान के मुक्ति को न स्वीकार करनेवाले उपनिषद्ग्रंथों में इस परिष्कृत प्रवृत्ति-मार्ग से एक छोर मुक्ति या परमगित संदिग्ध है छौर दूसरी छोर 'कर्म करते हुए सौ वर्षों तक जीने की इच्छा करे' इस निर्देश की व्याप्ति पुनरावृत्या-हमक प्रवृत्ति में भी संशयित है। इसलिये ऐसे स्थलों पर प्रवृत्ति के विषय में तिसक जी की यह धारणा कि प्रवृत्तिमार्गी व्यक्ति संन्यास न लेकर भरण पर्यंत मामुर्विध-विहित निष्काम कर्म करता रहे, 32 सर्वथा संगत होती है। निष्काम कर्मयोग के प्रधान एवं प्राचीनतम गीताप्रंथ में इसी पक्ष का विपुत्त विस्तार किया गया है।33

३१--मंडूकोपनिषत्, १।२।१०

३२--गीता-रहस्य, पृ॰ सं० ९

३३—द्रष्टव्य, 'वैष्णविष्म, शैविष्म ऐंड माइनर रिक्टिंग्स सिस्टम्स', १९२९, ए० सं० ३७

साथ ही उसमें यह भी स्पष्ट कह दिया गया है कि इसी मार्ग से जनक आदि को संसिद्धि अर्थात् परमगति प्राप्त हुई थी। अप यही इस मंथ की 'अपूर्वता' है। किंद्य यह अम न होना चाहिए कि उसमें निवृत्ति - मार्ग का सर्वधा बहिष्कार कर दिया गया है। जिस गीताप्रंथ में महान् नारायणीय धर्म का विवेचन हो अप उसमें नारायणीय धर्म का एक विशिष्ट पक्ष निवृत्ति - मार्ग बूट जाय, यह कैसे संभव है १ हम पूर्व ही बता छाए हैं कि नैष्कर्म्य पर विशेष आप्रह होने के कारण निवृत्ति पक्ष की अपिक्षित प्रधानता भले ही विहत हो गई हो, पर गीता में यह पक्ष भी निरूप्तित हुआ है। अप नारायणीयोपारूयान का साक्ष्य भी है —

यतीनां चापि यो धर्मः स ते पूर्वे नृपोत्तम ।
कथितो हरिगीतासु समासविधिकल्पितः ॥ 300

इस रलोक के विषय में तिलक जी का कहना है कि "उपर्युक्त वचनों से महाभारत कार का यही अभिप्राय जान पढ़ता है कि गीता में अर्जुन को जो उपदेश दिया गया है वह विशेष करके मनु-इक्ष्वाकु इत्यादि परंपरा से चले हुए, प्रवृत्ति-विषयक भागवत धर्म ही का है; और उसमें निवृत्ति-विषयक यति-धर्म का जो निरूपण पाया जाता है वह केवल आनुषंगिक है।"'3 यहाँ हमें 'केवल आनुषंगिक' मार्ग के विषय में कुछ कहना है। नारायणीय धर्म की पूर्व पुस्तक गीता में निवृत्ति-मार्ग या यति-धर्म का आनुषंगिक वर्णन, नारायणीय धर्म के एकदेश के रूप में ही अधिक समंजस होगा।

इस प्रकार उपर्युक्त वियेचन से यह स्पष्ट हो गया कि भागवत धर्म आरंभ से ही प्रवृत्ति-निवृत्ति उभयरूप था । पुनरावृत्ति स्वरूप प्रवृत्ति-मार्ग था और परमगति स्वरूप निवृत्ति-मार्ग । यह प्रवृत्ति-मार्ग वैदिक युग के इष्टापूर्त वाले सकाम कर्म-मार्ग के समान था । इसी प्रकार निवृत्ति-मार्ग भी दोनों स्थानों पर एकरूप था । किंतु जैसे वेदों का सकाम-कर्म-मार्ग क्रमशः निष्काम भावना से भावित होता हुआ

३४-कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः ॥ ( ३।२० क )

३५-महा०, १२।३४६।११

३६--गीता, ३।१७-१९

३७- महा०, १२।३४८।५३

३८--गीता-रहस्य, पृ० सं० १०

गीता में भाकर मुक्ति का शन्यतर साधन स्वीकृष हुना, वैसे ही नारायशीय धर्म का पुनरावृत्यात्मक प्रकृतिनाम में कान्य-कर्षम से विश्वस होकर निकास कर्मचीन के नाम से गीता में परमगति का प्रेरक बन गया।

पुनरावृत्यात्मक प्रवृत्ति सौर परसगति स्वक्ष्य निवृत्ति की करणवा शीमद्भा-गवत में भी मिलती है। पुरंजनोपाल्यान में रूपक-रहस्य का विशद विवेचन उप-स्थित करते हुए खिक्कान सखा ने अपने आंत मित्र-पूर्व जन्म के पुरंजन और दिवीच जन्म की वीर्वपद्मा वैदर्भी को बताया है कि—

> पितृहूर्दक्षिणः कर्ण उधरो देवहू स्मृतः॥ प्रवृत्तं च निवृत्तं च शास्त्रं पंचास्त्रंशितः। पितृयानं देवयानं श्रोत्राच्छ्रुत्वसराद्वजेत्॥<sup>३९</sup>

अर्थात् इस शरीररूपी नगर में दक्षिण पंचाल और उत्तर पंचाल नामक दो राष्ट्र या उपनगर हैं। 'पंचाला पंचिषचयाः' के अनुसार पंचानों द्रियों के पाँचों विषयों का नाम ही पंचाल है। परंतु इन पाँचों विषयों की जानकारी अन्य किसी प्रकार से न होने के कारण इनके प्रतिपादक शास्त्रों की संज्ञा भी पंचाल है। चूँकि सुनने की शक्ति बाएँ कान से दाहिने कान में अधिक मानी जाती है, अतः अवण-कार्य में दक्षिण कर्ण पहले बढ़ता है। और शास्त्रों में पहले कर्मकांड का अवण विहित है, अतः प्रवृत्ता-संज्ञक कर्मकांड का अवण दक्षिण कर्ण से किया गया है। यतः कर्मकांड के प्ररक्त पितृगण होते हैं इसीलिये इसका अभिधान 'पितृ हुं है और इसका फल, शरीर छोड़ने के अनंतर पितृयान से पितृलोक का गमन है, जहाँ से पुनः प्रत्यावर्तन होता है। इसके ठीक विपरीत दक्षिण कर्ण देवहू कहा जाता है और इसके परिणाम-स्वरूप शरीर-परित्याग के पश्चात् उस लोक की संप्राप्ति होती है जहाँ से फिर वापस नहीं आना पड़ता।

भागवतपुरास में नारायसीयोपाक्यान के अनुसार प्रवृत्ति-निवृत्ति-कल्प-नाओं की स्वीकृति के साथ ही इनकी परंपराएँ भी वित्किक्तिरियरिवर्तन के साथ मान्य हैं। नारायसीयोपाक्यान में ब्रह्मा के सात मानसपुत्र निवृत्ति-मार्ग के उद्भावक माने गए हैं। भागवत में उनमें से तीन सन, सनत्सुजात और कपित को छोदकर शेष चार—सनक, सनंदन सनातन, और सनत्कुमार—को ऊर्फ्यता और निष्क्रिय मुनी-

३९--भागवत, ४।२६।१२ख-१३

इबर कहा गया है। ये मोध-धर्म को धारण करनेवाले एवं बासुदेवपरायम् थे। इसी से उन्होंने 'हे पुत्रो, मुत्रोत्पायन में प्रवृत्त हो'—यह स्वयंभू की आस टाल दी। ४०

नारायणीयोपाख्यान की प्रवृत्ति-परंपरा में भरीचि आदि सात ऋषि इस मार्ग के मूल प्रवर्तक माने गए हैं। भागवत में मृगु, दक्ष और नारद का नाम इस परंपरा में और सन्मितित कर दिया गया है। फलतः उनकी संख्या दस दो गई है। भागवत की इस परंपरा में ध्यान देने योग्य दूसरी बात यह है कि इसमें केवल मरीचि ब्रह्मा के मानसपुत्र बताए गए हैं और शेष की उत्पत्ति उनके विभिन्न अवयवों से दिखाई गई है। ४०

जैसे वैदिक धर्म में प्रारंभिक सकाम कर्मयोग की परंपरा की चरम परिएिति कालांतर में निष्काम कर्मयोग के रूप में हुई थी वैसे ही भागवत धर्म में प्रारंभ से ही प्रवृत्ति-निवृत्ति उमय मार्ग की झंतिम चिरतार्थता परम पुरुष परमात्मा की प्राप्ति में मानी गई है। नारायणीयोपाख्यान की 'यतोऽहम्' इत्यादि ४२ पंक्तियों को 'श्रैकालिकम्' आदि ४३ वाक्यों के साहचर्य में देखने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि

४०—सनकं च सनन्दं च सनातनमथात्मभूः।
सनत्कुमारं च मुनीन्निष्कयान्ध्वरेतसः॥
तान्त्रमाषे स्वभूः पुत्रान् सृजत पुत्रकाः।
तन्नैच्छन्मोक्षपर्माणो वासुदेवपरायणाः॥(भाग०३।१२।४-५)

४१—मरीचिरन्यिक्वरसी पुलस्यः पुलहः क्रतुः ।

शृगुर्वसिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः ॥

उत्संगान्नारदो चन्ने दक्षींऽगुष्ठात्स्वयंभुवः ।

प्राणाद्वसिष्ठः संवातो भृगुस्त्वचि करात्कतुः ॥

पुलहो नामितो जन्ने पुलस्त्यः कर्णयोत्र्वः विः ।

श्रंगिरा मुखतोऽक्गोऽत्रिर्मरीचिर्मनसोऽभवत् ॥(भाग० ३।१२।२३-२४)

४२—यतोऽहं प्रस्तः पूर्वमन्यक्तात्त्रिगुणो महान्। तस्मात्परतरो योऽसौ क्षेत्रज्ञ इति कस्पितः॥ सोऽहं क्रियावतो मार्गः पुनरावृत्तिदुर्छमः। (महा० १२।३४०।७५-७६ क)

४३---त्रैकाशिकमिदं ज्ञानं प्रादुर्भूतं ययेप्सितम् । तच्छृणुष्यं यथान्यायं वस्ये संशयमुत्तमम् ॥

भागवत धर्म के दोनों गार्गों से परव तुक्य की श्रीति ही विदेष्ट मानी जाती थीं। श्रीमद्भागवत में यह उद्देश्य डिडिम-बोच के साथ उपस्थित किया गया है—

> नैष्कर्म्यमध्यच्युतमाक्वकितं न शोमते शाममकं निरंबनम्। कुतः पुनः शश्यदमहमीस्वरे न चार्पतं कर्म यदम्यकारमम्॥४४

अर्थात् चाहे निरंजन ज्ञान—निवृत्ति-मार्ग—से साम्रान् परम्ब परमेश्वर की अपराक्षातुभृति हो अथवा निष्काम कर्मयोग—प्रवृत्ति का परिष्कृत पथ—ही क्यों न हो, यदि
वह अध्युत-भाव-विजेत है तो वह भली भाँति शोभित नहीं हो सकताः फिर सकाम
कर्मयोग— अपरिष्कृत प्रवृत्ति-मार्ग का—कहना ही क्या, जो साधना-समय एवं परिगाम-काझ के दोनों अवसरों पर अत्यंत कष्टकारक होता है। अतः अकान्य सकाम कर्म
भी यदि ईश्वर के चरणां बुजों में समर्पित न हुआ तो फिर उसे शोभन कैसे कहा
जा सकेगा १ इस प्रकार श्रीमद्भागवत में अच्युत-भाव-युक्तता में ही प्रवृत्ति या निवृत्ति
की प्रशस्तता है; उसके अभाव में न प्रवृत्ति वरेण्य हो सकती है और न निवृत्ति ।
इसी से भागवत में केवल 'परमहंसों' की वैसी प्रतिष्ठा नहीं है जैसी 'भागवत परमहंसों' की । हिंदी साहित्य में महात्मा तुल्सीदास आदि सगुणमार्गी कवियों की
रचनाओं में यही मावना प्रमुख रूप से अभिव्यक्त हुई है । अस्तु ।

भागवत धर्म के दो प्रधान स्कंध माने गए हैं—वैद्धानस, और पांचरात्र । अभी तक भागवत धर्म के जिन प्रंथों के आधार पर प्रवृत्ति-निवृत्ति का स्वरूप निरूपित किया गया है वे सामान्य रूप से पांचरात्र शाखा के माने जाते हैं। अंतरंग प्रमाणों के आधार पर नारायणीयोपाख्यान में पांचरात्र धर्म का ही निरूपण सिद्ध है। भागवत भी व्यूहवाद का बहुत समर्थक होने के कारण पांचरात्रिकों का ही प्रंथ मालूम पहता है। यद्यपि गीता में एक व्यूह-विभाग की गवेषणा से ४० गीता को भी पांचरात्रिकों का सांप्रदायिक प्रंथ कहा जा सकता है, तथापि इसके

यथावृत्तं हि कत्पादौ हृष्टं मे ज्ञानचक्षुषा। परमात्मेति यं प्रादुः सांख्ययोगविदो जनाः॥ महापुरुवसंज्ञां स छमते स्वेन कर्मणा। तस्मात्मस्तमन्यकं अधानं तं विदुर्ब्धाः॥

४४-भाग०, श्राप्तिर

४५--द्रष्ट्रच्य शांडिल्य-संहिता का प्रास्ताविक, ठेखक अनंत झास्त्री पहके।

अशिकिक अन्य दूसरे कारत नहीं विस्ताई नवते। अस्तु, अन वैसानसों के अनुसार प्रदृत्ति-विश्वति का स्वकृत सजझना नाहिए।

विखनस-प्रोक्त वैखानस धर्म-प्रश्न में वर्णाश्रय-विभाग के मेदोपभेद दिखाते हुए दो प्रकार के आश्रम-फर्कों की वर्षों की गई है—सकाम और निष्काम ! इनमें से निष्काम आश्रय-फर्क को प्रवृत्ति और निवृत्ति के भेद से दो प्रकार का माना गया है। ४०

प्रवृत्त्यास्त्रक आश्रमकत तुच्छ सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति की अपेक्षा उत्कृष्ट होता है। जानार्थ के मतानुसार कुछ विशेष प्रकार की साधनाओं से अधिमादि देशकों की प्राप्ति का ही नाम प्रकृति है। साधना - पक्ष में साधक को सांख्यशास्त्र के जनुसार प्रकृति-पुरुष का विवेक उपार्जित करके संसार को तिरस्कृत कर हेना आवश्यक है। साथ ही योग के आठ अंगों में से आसन, प्राप्तायाम, प्रत्याहार और धारखा से युक्त होकर पंचप्राणों को वश में कर लेना आवश्यक है। इसके परि- जाम-स्वरूप ही सिद्धिनों की संप्राप्ति होती है। परंतु इस मार्ग से कोई साधक पर- अधि की पदवी नहीं प्राप्त कर सकता। इसकी साधना में नाना प्रकार की व्याधियों का सामना करना पढ़ता है और साथ ही तपस्या के क्षीण हो जाने पर जन्म-मरण के अधंकर क्वकर में फिर फँसना बढ़ता है। "

निवृक्यात्मक आश्रमफल मोक्ष - स्वरूप ही है। इसमें साधक जागितक क्षणमंगुरता के अनुभव के साथ ही साथ एकमेवादितीय परमात्मा की भावना से भावित होता हुआ संसार का परित्याग करता है। स्त्री-रूप पाश से अपने को मुक्त करके वह इंद्रिय-जय में प्रवृत्ता होता है। त्रिगुणात्मक शरीर से ऊपर उठकर वह जीवात्मा और परमात्मा की अभेदात्मकता का अनुभव करता है। परमात्मा परम-ज्योतिस्वरूप, इंद्रियातीत, समस्त स्थावर-जंगम जगत का मूल कारण, संपूर्ण झान-

४६—(आश्रमफ्छं) हि सकामं निष्कामं चेति । तत्र निष्कामं द्विविधं भवति प्रवृत्तिनिवृत्तिश्चेति । (वैस्तानस धर्म-प्रश्न १।१०)

४७---प्रशृतिनीम संसारमनाइत्य साख्यकानं समाभित्य, प्राणायामासनप्रत्याहारधा-रणायुक्तो नायुक्यं कृत्वाणिमाचै स्वर्यप्रापणम् । तत्युनरिप तपःक्षयकन्मप्रापकत्वाद् व्याधि-बाहुत्याक न तैः परमर्थयो भवति । (वैसानस धर्मे०, १।१०)

वैराम्यादि विशेष गुर्खों से परिपूर्ण , नित्यांनंदघनस्वरूप, अमृत-रस-पान की भाँति जमर रुप्ति प्रदान करनेवाला है। ४८

इस प्रकार वैकानस धर्म में भी प्रवृक्ति-निश्चित्त का दोनों पक्ष समान रूप से स्वीकृत है। सारे विवेचन से साफ दिखाई पहता है कि प्रवृत्ति के संबंध में विभिन्न संप्रदायों की धारणा में थोदा-बहुत परिवर्तन मिसता है। पर निश्चित्ति-विषयक धारणा सर्गत्र एक सी है। इसतिये भागवत धर्म को केवल प्रश्चतिमार्गी मानना— धंशतः सत्य है। प्रश्चित्त-वार्ग का प्रदेश उसमें अवस्य है। कभी-कभी उसकी प्रधानता भी विकाई केवी है। किंतु निश्चित्त-मार्ग का संबंध भी भागवत धर्म से सर्वत्र विकाई पड़ता है। कित संप्रदायक पंथों में प्रश्चित्त का ही विशेष प्रस्तार है उनमें भी निश्चित्त का सर्वधा त्याग नहीं विकात। अतः भागवत धर्म, आरंभिक भागवत धर्म, प्रश्चित्ति का सर्वधा त्याग नहीं विकात। अतः भागवत धर्म, आरंभिक भागवत धर्म, प्रश्चित्ति विश्वित्त उभयक्ष्पात्मक था।

४८—निवृत्तिर्नाम क्रोकानामनित्यत्वं कात्वा परमात्मनोऽन्यश किंचिहरित इति संतारमनाइत्य क्रित्वा मार्यामयं पावां वितेन्द्रियो भूका करीर विहाय क्षेत्रक करमात्मनो-कोंगं कात्वा यदतीद्रियं सर्वकार्यक्रमशेविदेशेवं नित्यानंदममृतरसपानवत् सर्वदा सप्ति-करं परं ज्योतिस्तरमवेशकमिति विकायते । (वैसानस धर्म १।१०।१५)

# दुःख-मीमांसा

ે જે <sub>કુ</sub> ફુલ્પા<sub>ર્</sub> પ્રોર્ટ

### [ भी मंगलदेव सामी ]

### दुःख के स्वरूप पर विचार

हमारे देश की विचारधारा में इधर चिरकाल से दुःख-विषयक विचारों और तम्मूलक विभीविका ने एक ऐसा वातावरण बना रखा है जो वैयक्तिक तथा जातीय दोनों दृष्टियों से हमारे लिये प्रायेण घातक सिद्ध हुआ है। 'संसार दुःखमय है, अत-एव असार और हेय हैं', 'जीवन दुःख-रूप है, अतएव बंध (= कारागार) है, उससे किसी प्रकार छुटकारा (मोक्ष) पाना ही हमारे जीवन का परम ध्येय है,'' 'दुःख सब को ही प्रतिकृत और वाधा के रूप में प्रतीत होता हैं', 'विवेकी मनुष्य को सब कुछ दुःखरूप में ही देखना चाहिए' — इस प्रकार के विघाक्त अनार्य विचारों ने जहाँ एक ओर हमारे जीवन को नीरस, मंद, उत्साह-हीन, नैराइयपूर्ण और अकर्मण्य बनाने में बड़ा भाग लिया है, वहाँ दूसरी ओर हमारे करोड़ों भाइयों में जीवन-संघर्ष से मुँह छिपाकर, प्रायः अपरिपक्य दशा में ही, संन्यास की मिण्या-प्रमृत्ति को बराबर प्रोत्साहित किया है।

दुःस के विषय में उपर्युक्त विचार से यदि कोई आगे बढ़े हैं तो उन्होंने केवल इतना ही कहा है कि कर्मयोगी को सुख-दुःख को समान समक्षकर ही जीवन के युद्ध में प्रकृत होना चाहिए।

परंतु प्रस्तुत प्रकरण में दुःस्व के स्वरूप के विषय में हम एक नितरां नवीन दार्शनिक दृष्टिकीण उपस्थित कर रहे हैं। " हमारे परिज्ञान में यह विचार भारतीय

१—-तु॰ "अय त्रिविधदुःखात्यन्तिनृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थः" ( सांख्यसूत्र १।१ ) ।

२—तु० ''बाधनालक्षणं दुःलम्'', ''तदत्यन्तविमोक्षोऽपवर्गः''

<sup>(</sup>न्यायसूत्र शशा२१-२२)।

३--तु॰ "दुःखमेय सर्वे विवेकिनः" (योगसूत्र २।१५ )।

४-- पु॰ "मुखदुःसे समे कृत्वा...ततो युद्धाय युज्यस्व" ( भगवद्गीता २।३८)।

५---इस विषय के विशेष विचार के लिये 'कस्पना' (अनवरी १९५४) में प्रकाशित हमारा 'भारतीय सं कृति में वैदिक धारा की दार्शनिक भूमिका' शिर्वक लेख देखिए।

ĸ,t,

नया ही प्रकाश मिलेगा, ऐसी इसारी भारता है।

नीचे के पद्यों में तुःस के विषय में युक्ति और उपपत्ति के साथ जो सिद्धांत हमने उपस्थित किए हैं वे संक्षेप में मुख्यतः इस प्रकार हैं—

- (१) दुःख की प्राप्ति आकस्मिक या आहेतुक नहीं होती।
- (२) सृष्टि की योजना में दुःस की प्राप्ति निष्प्रयोजन सहीं हो सकती।
  - (३) दुःस से लगनेवाले भय के मूल में हमारा शकान ही कारण होता है। महान पुरुष तो दुःस और कच्टों का स्वागत ही करते हैं।
  - (४) दुःखों को कार्यसिद्धि की आवश्यक भूमिका समस्त्रा बाह्यि ।
  - (५) स्वेच्छा से स्वीकृत दुःख तप के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तप से ही समस्त सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं।
- (६) मनुष्य की समुन्नति में दुःख केवल सीढ़ियों के समान होते हैं। यहाँ इस लेख को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। नीचे हम पद्यों का केवल स्पष्टार्थ देते हैं—

उद्देगजनकं दुःखं सर्वेषामेव प्राणिनाम्। सेयमापाततो बुद्धिस् तत्त्वदृष्ट्या विविच्यते ॥१॥

इस संसार में दुःख से सब कोई चबकाते हैं: दुःख को उद्वेग-जनक सममते हैं। दुःख के विषय में यह जो आपाततः विचार है उसका वहाँ हम तास्विक दृष्टि से विजेचन करेंगे।

> न चैवाकरिमकं दुःखं न चाप्यस्यप्रयोजनम् । न चैवावध्यकं, दुःखं दुःखमित्येव मन्यताम् ॥२॥

दुःस के विषय में विचार करने पर, न तो हम उसको आकरिमक अथवा आहेतुक कह सकते हैं, न निष्मयोजन। दुःस को दुःस के रूप में ही अनुमव किया जाय, यह भी आवश्यक नहीं हैं।

दुःस बाकस्मिक नहीं हो सकता, इसका समर्थन नीचे करते हैं-

कार्यकारणस्त्रेण त्त्रधारेण केनचित्।

जाल्यमाने जगत्यस्मिन् कथं दुश्वमहेतुकम् १ ॥३॥

इस जगत् या विश्व के सूत्रवार या निवासक परमास्मा कार्च और कारण के सूत्र कार्याम् निवस द्वारा सारे जगत् का संचालन कर रहे हैं। ऐसी स्विति में किसी के कपर कानेवाला दुःस कहेतुक है, अर्थात् उसका कोई हेतु नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है ?

दु।स निष्ययोजन भी नहीं हो सकता, इसका समर्थन नीचे करते हैं--

गर्भावस्थां समारम्य या यावस्थानुम्यते । प्राणिना, तकितानेव स्पष्टं तस्थाः प्रवोक्तमम् ॥ ४ ॥

जब से प्रायाी मर्भावस्था में बाता है, उसे बराबर मई-नई दशाओं का ब्रानुभव करना पड़ता है। शाखों में उनका प्रायः भयानक दुःखमय ब्रवस्थाओं के रूप में वर्षान निस्तता है। उन दशाओं को इस दुःखमय मानें वा न मानें, इतना तो स्पष्ट है कि उनका प्रमाय प्राया के सिबे दिवकर ही होता है।

असिप्राय यह है कि गर्भावस्था के समान प्रत्वेक दुःखावस्था मनुष्य के हित के किये ही होती है। गर्भावस्था के अनुभव के पश्चात् ही राम, कृष्ण, बुद्ध और गांधी जैसे अवतारी पुरुष बनते हैं।

> एवं स्थावरहोकेऽपि वृक्षादीनां समुद्भवे। नानावस्थास्तु बीजस्य जायन्ते सप्रयोजनाः॥५॥

इसी प्रकार स्थावर जगत् में भी दृक्ष आदि की उत्पत्ति में बोने के पश्चात् बीज की जो सड़ने-गलने आदि की अनेक अवस्थाएँ होती हैं वे सब सप्रयोजन होती हैं। बीज वोए जाने के पीछे पहले गलता है, फिर सड़ता है। तब कहीं वह अंकुर के रूप में उगता है और अंत में आम, अनार, अंगूर जैसे उपबोगी और सुंदर पृक्षों के रूप में आता है। इस प्रकार आपाततः दुःस्व की अवस्थाओं को भी जानना चाहिए। दुःस्वावस्था से हमारा अंत में हित ही होगा, यही सममना चाहिए।

तत्रैवं सति छोकेऽस्मिन् दुःखावस्येति या मता।

सप्रयोजनता त.या नूनं नैवात्र संशयः॥६॥

इसिनये संसार में जिसको दुःश की श्रवस्था माना जाता है उसका ईश्वर की टिष्टि में कोई न कोई प्रयोजन श्रवश्य होता है, यही मानना चाहिए।

> सहेतुकलमित्येवं सप्रयोजनतां तथा। दुःखस्यावेस्य तत्त्वज्ञो न ततो विज्ञुगुप्तते॥ ७॥

इस प्रकार दुःख की सहेतुकता और समयोजनता को समझकर, व्यर्थात् यह मन में बैठाकर कि ईक्ष्मर की सृष्टि में जो कोई हुःख व्याता है उसका कोई कारण और प्रयोजन भी व्यवस्थ होता है, वस्त्वज्ञानी सतुष्य हुःकों से कभी नहीं क्षमाता । भवन्त्रकारमतः करिनद् यवाकस्माद् भयातुरः। भवेत्तरीव तुःकेभ्यो मन्दानां कायते भयम्॥८॥

जैसे अँधेरे में सदा हुआ मनुष्य वास्तविक स्थिति को नहीं सममता और 'न जाने कहाँ से क्या आपित आ जाय' यह सोचकर भय से व्याक्तत हो जाता है, उसी प्रकार अज्ञानी लोग दुःख के कारण और प्रयोजन को न समझते हुए उससे हरते रहते हैं।

उत्तरीत्तरमुक्तृष्टप्रगतानुत्तुकतु यः।

इःखनां स्वागतं कुर्वेस् तत्त्वज्ञो नावसीदति ॥ ९ ॥

पर तस्वज्ञानी मनुष्य, जो अपने जीवन में उत्तरोत्तर उत्कृष्ट उन्नति के क्रिये उत्सुक रहता है, दुःखों का स्वागत करता हुआ उनसे विषाव को नहीं प्राप्त होता।

> यथा छात्रस्य कस्यापि तापसस्य धनार्थिनः। कष्टानां महतामक्कीकारो हष्टः फछार्थिनः॥ १०॥

जैसे अपने-अपने अभीष्ट लक्ष्य (क्रम से विद्या, आध्यात्मिक सिद्धि और संपिता) की प्राप्ति के लिये प्रयत्न करनेवाला एक विद्यार्थी, तपस्वी या धनार्थी प्रसम्भता से बढ़े-बढ़े कष्टों को सहता है, उसी प्रकार तत्त्वज्ञानी मनुष्य अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ता हुआ दुःखों और कष्टों को सहर्ष स्वीकार करता है।

विधातुः सर्वे लोकस्याभिप्रायोऽप्येच हश्यते । यत्कार्यसिद्धितः पूर्वे कष्टस्वीकरणं मतम् ॥११॥

समस्त संसार की सृष्टि करनेवाले प्रजापित का अभिप्राय भी यही दीसता है कि किसी भी कार्य की सिद्धि से पहले कष्ट या दुःख को उठाना ही चाहिए। दूसरे शब्दों में, भगवान की रची हुई इस सृष्टि में सकके लिये यह स्वाभाविक है कि अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिये कष्ट या दुःख को उठाया जाय।

> भत एव सिस्क्षुः सन् क्रोकानेतान् प्रजापतिः। "तपोऽतप्यत", नैकत्र भूयते ब्राह्मणादिषु ॥१२॥

इसिलये शतपथ-माधाण आदि प्रंथों में जहाँ-कहीं 'प्रजापित ने इन खोकों की सृष्टि करने की इच्छा की', इस बात का प्रसंग आया है वहाँ 'प्रजापित ने तप किया' ऐसा कहा गया है।

६--- तु॰ "सोऽयं पुष्ठाः प्रकापतिरकामवत । भूयान् स्यां प्रकायेषेति । सोऽभाग्यत् । स तपोऽतप्यत । " (शतप्य ब्राह्मण ६।१।१।८ )।

श्रमिप्राय यह है कि औरों की तो खत ही क्या, प्रजापति या ब्रह्मा को भी सृष्टि की रचना से पहले तप करना पदला है।

स्बेच्छा से स्वीकार किए गम हुःस या कष्ट को ही तप कहते हैं। यह नीचे

शिवस्य नीस्कण्डस्य विषपानं यहुच्यते। व्याख्यानमस्य तेनापि सिद्धांतस्य विधीयते॥ १३॥

पुराणों में भगवान नीलकंठ शिव की विष-पान की कथा प्रसिद्ध है। वास्तव में उस कथा से उक्त सिद्धांत की ही ज्याक्या की गई है। संसार में कौन स्वेच्छया विष-पान करने को तैयार होगा १ फिर भी को क-कल्याख की इच्छा से शिव जी ने प्रसन्तापूर्वक भयंकर विष का पान किया। इसिल्ये अभीष्ट अर्थ की सिद्धि के लिये प्रसन्ता-पूर्वक कष्ट को स्वीकार करना चाहिए।

रामस्य तस्य भीष्मस्य बुद्धस्यापि महात्मनः ।

काइस्टस्य बिनस्यापि गान्धिनस्य महात्मनः ॥ १४ ॥
जीवनेषु तथान्येषां छोकोत्तरयशस्त्रनाम् ।
स्वेच्छयेत्र सुखं त्यक्त्वा कष्टस्वीकरणं मतम् ॥ १५ ॥

उक्त कारण से ही भगवान राम, सुप्रसिद्ध भीष्म पितामह, महात्मा बुद्ध, महात्मा काइस्ट, भगवान महावीर, महात्मा गांधी तथा अन्य लोकोत्तर यशवाले महापुरुषों के जीवन में देखा जाता है कि उन्होंने महान आदर्शों के पालन के लिये स्वेच्छा से सुखों को छोड़कर कच्टों को स्वीकार किया।

भाषेशिकी मता तस्माद् भावना सुखदुः लयोः । नैकान्तिकं तयो रूपमित्येवमयधार्यताम् ॥१६॥

इसितये सुख और दुःख की भावना को आपेक्षिक ही मानना चाहिए। उनमें से किसी का अपना कोई निविचत वा ऐकांतिक रूप नहीं है।

> दुःखं वै दुःखरूपेण तायदेव प्रतीयते । बावतारिप्रहस्तस्यानिच्छयेव विधीयते ॥१७॥

दुःख दुःखरूप से तभी तक प्रतीत होता है जब तक कि उसका प्रहण अनिच्छा से ही किया जाता है।

> दुःसं चेत्त्वेच्छ्या श्राप्तः प्रसम् गान्तरात्मना । भावचे, तचुरीरूपमावते, नाव संशयः॥१८॥

यदि बुद्धिमान् मनुष्य आए हुए हु।स को स्वेच्छा-पूर्वक प्रसन्न मन से स्वीकार कर तेता है तो नहीं दुःस उसके सिवे निःस्टिह तंत्र का रूप भारण कर लेता है।

बाराय यह है कि संजुष्य को चाहिए कि यह सहसा आप हुए दुःस को बपनी उन्नित की माप्ति में सहायक तप मानकर मसन्तता थे सहे। इस प्रकार यह दुःस उसके तिये कल्याण का ही साधक हो सकता है।

> न्तं तपांसि कृत्कूाणि कास्रोक्तानि विकासतः। आचरन्यासानः धुद्धाः अद्या वे मनीविणः॥ १९॥

यह कौन नहीं जानता कि शास्त्रों में अनेकानेक कृष्ण्यातिकृष्य मत आदि तपों का विधान किया गया है। जो बुद्धिमान हैं वे आत्म-श्रुद्धि के लिवे उच तपों का श्रद्धा से विधि-पूर्णक पालन करते हैं।

> तपसा पारमाप्नोति तपसा हन्ति किल्बिषम् । होकेऽत्र तपसा धीर उन्नतेमूँ धिंन तिष्ठति ॥२०॥

तप की महिमा महान् है। तप द्वारा ही मनुष्य अपने अभीष्ट पद को प्राप्त करता है और पाप या अपूर्णता को दूर कर अपने चरित्र को उज्ज्वल और पवित्र बनाता है। धीर पुरुष संसार में तप द्वारा ही उन्नति के शिखर पर विराजमान होता है।

ततोऽनिवार्यदुःखं यत् प्राप्तं भवति जीवने। तप इत्येव तद्विचाद् य इच्छेच्छ्रेय आत्मनः ॥२१॥

इसिलिये जो अपना कल्याण बाहता है उसे बाहिए कि जीवन में जो कोई अनिवार्य दुःख प्राप्त हो उसे वह अपनी अमीष्ट-सिद्धि का साधक तप ही समझे और माने ।

हिरण्यस्य यथा शुद्धिरग्नितापेन जायते। तथैन दुःखतप्ताना जायते कल्मषक्षयः॥ २२॥

जैसे अग्नि में तपाने से सुवर्ण की शुद्धि हो जाती है, उसी प्रकार दुःख-रूपी तप से तपे हुआं के कल्मव या पाप का नाश हो जाता है।

रम्यं प्रासादमारोइक्कत्युक्षशिखरस्यितम् । कष्टानि सहते धीरः प्रसन्नो स्वस्यसिद्धये ॥ २३ ॥

किसी पर्शत के श्रांत उँचे शिखर पर बने हुए रमणीय श्रासाद तक पहुँचने के निमित्त उपर चढ़नेवाला थीर मनुष्य अपने झक्ष्य की सिद्धि के लिये श्रसचता-पूर्णक कष्टों को सहता है।

ह्यं वेदोक्तमार्थेण दुःशाहुद्विवते न सः । १४ ॥

इसी प्रकार 'तुम उत्तरोत्तर समुझति को प्राप्त' करो' इस वैदिक उपदेश के अनुसार जो मनुष्य अपनी उत्तरोत्तर उत्कृष्ट समुझति के लिये उत्सुक है वह दुःख से कभी नहीं घबराता।

देवाधिदेवतत्त्वेन करणाप्युतचेतसा । मूर्न सुद्धं जगत्कृत्स्नं भूतानामुद्दिधीर्वया । १५ ॥

इसमें संदेह नहीं कि उस परमतत्त्व परमातमा ने, जो देवताओं का भी अधि-ध्ठाय-देवता है, कहणा-वश होकर प्राणियों के उद्घार की इच्छा से ही समस्त जगत् की सृष्टि की है।

> तत्रैवं स्रंति छोकेऽस्मिन् दुःखावस्येति योच्यते । नूनं सास्मद्भितायैव नोद्देगाय मनीषिणः ॥ २६ ॥

सृष्टि के विषय में उपर्युक्त वस्तुस्थिति के होने से, लोक में जिसको दुःखावस्था कहा जाता है वह निश्चय ही हमारे कल्याण के लिये ही होती है, ऐसा मानना चाहिए। समभवार लोग उससे उद्विग्न नहीं होते।

> कदाचिदेतदेवात्र कारणं येन, विस्मयः !॥ कुत्रापि वेदमन्त्रेषु दुःलशन्दो न हत्यते॥ २७॥

दुःस्त के विषय में जो कुछ उत्पर कहा गया है, कदाचित् उसी कारण से, यह बाइचर्य की बात है कि, वैदिक संहिताओं के मंत्रों में कहीं भी 'दुःस्व' शब्द नहीं पाया जाता।

७—तु॰ "आत्मानं नियमैस्तैस्तैः कर्षयित्वा प्रयक्तः ।
प्राप्यते निपुणैर्घमौं न सुखास्त्रभते सुखम् ॥"(वाल्मीकि रामायण ३।९।३१)।

८--तु० ''भद्रादिम श्रेयः प्रेष्टिं" (ऐतरेय ब्राह्मण १।१३)
( अर्थात्, दुम मद्र से भद्रतर जीवन को प्राप्त करो ) ।

९---तुः "मद्रा इन्द्रस्य रातसः" (सामः उ०५।२।१४) (अर्थात्, भगवान् के प्रदान कल्याणमय है)।

# राष्ट्रभाषा संबंधी कतिपय विचार

feld of the

#### [ भी गुरुसेवक उपाध्याय ]

राष्ट्र-संघटन—किसी राष्ट्र के संघटन के लिये वो बातें आवश्यक होती हैं— भौगोलिक एकता और समान संस्कृति । उसके लिये धर्म अथवा जाति का एक होना जरूरी नहीं हैं । ब्रिटिश नेशन (अंगरेजी राष्ट्र) भिन्न-भिन्न जातियों और धर्मी-वलंबियों से संघटित हैं । जब कोई इंगलैंड में रहनेवाला अंगरेज हिंदू या मुसल-मान हो जाता है तब उसकी संस्कृति नहीं बदल जाती । हिंदुस्थान, ईरान, अरब, तुर्की आदि देशों के मुसलमान यदापि एक ही धर्म के अनुयायी हैं फिर भी उनकी संस्कृति, देशानुसार, असमान हैं । हमारे देश की संस्कृति भारतीय संस्कृति है—इस देश में जितनी जातियों का वैदिक काल से लेकर आज तक सम्मिलन हुआ उनकी संस्कृतियों का यह समन्वित रूप हैं । महात्मा गांधी समन्वय शक्ति की ज्वलंत प्रतिमा थे, अतः वे दुरामहियों के अतिरिक्त सभी हिंदुस्थानियों के आराध्य देव हुए । आशा है उनका स्थापित राष्ट्र भी सदा सर्व-पृज्य होगा, और राष्ट्रीय आत्म-चेतना इस समय की भाँति सदा जागरित रहेगी । उसको टढ़ बनाने के साधनों में राष्ट्रभाषा भी एक साधन है । लक्ष्य राष्ट्रीय एकता है ।

राष्ट्रमाषा प्रचार—हिंदी राष्ट्रमाषा घोषित हो चुकी है। वह, हिंदीवालों के कारण ही नहीं बल्क आहंदी क्षेत्रों के जन-प्रतिनिधियों की इच्छा के कारण, राष्ट्रमाषा बन सकी। इसका विकास कुछ इद तक उन्हों हिंदीतर क्षेत्रों की देन और सहयोग पर निर्भर है। हिंदी-प्रेमियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी ओर से कोई ऐसा काम न हो जिससे उन क्षेत्रों में भ्रम फैले और वहाँ की जनता यह समके कि हिंदी उसपर लादी जाती है। इमारा देश सैकड़ों वर्ष से पराधीन था। विदेशी शासकों की, विशेष कर अंगरेजों की, "विभाजन" की नीति ने भारतीयता के स्थान पर प्रांतीयता का माव जगाया। पराभीनता ने हम लोगों में अपने उत्तर अश्रद्धा भी बढ़ाई। उसके फलस्वरूप आज भी इम भारतीय एक दूसरे से सशंक, सभय रहते हैं। इसलिये आईदी क्षेत्रों में हिंदी का प्रचार करने में इमको

बहुत सावधानी से काम क्षेना चाहिए। इस प्रचार में समाचारपत्र अत्यंत सहायक हो सकते हैं।

केंद्र में हिंदी-मंबालय आयोजन—केंद्रीय सरकार हिंदी को राष्ट्रमाषा घोषित करके बिलकुल चुप नहीं बैठ गई है, उसते संसदीय हिंदी-परिषद् की स्थापना की जिसके तत्त्वावधान में एक त्रैमासिक पत्र "देवनागर" भी निकलता है। फिर भी, हिंदी-प्रचार का काम आगे बढ़ाने के लिये जितनी उससे आशा की जाती थी उतनी युक्तियों को उसने नहीं अपनाया है, इसलिये १५ वर्ष में हिंदी आँगरेजी का स्थान ले सके यह कठिन प्रतीत होता है। यह सच है कि हिंदी को समृद्ध करने का मुख्य काम साहित्यिकों का है, पर सरकारी दण्तरों से अंगरेजी को हटाकर हिंदी को वहाँ प्रतिष्ठित करने का काम केंद्रीय सरकार ही कर सकती है। इस काम के लिये एक विशेष हिंदी-मंत्रालय का आयोजन आवश्यक प्रतीत होता है। हिंदी के साहित्य की समृद्ध के लिये और अधिक प्रोत्साहन देना भी उसका कर्तव्य है। कितपय प्रादेशिक राज्य, विशेष कर उत्तरप्रदेश, इस संबंध में जो कुछ कर रहे हैं वह अभिनंदनीय है। उसे निःशुल्क अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा के लिये गाँव-गाँव में पाठशाला स्थापित कर देना चाहिए।

साहित्यकार संघ – इसकी भी शिकायत है कि साहित्यकों को संघटित रूप में जो काम हिंदी के विकास के लिये करना चाहिए वह नहीं हो रहा है। थोड़ा-बहुत व्यक्तिगत काम तो हो रहा ही है। संघटित रूप के काम से हमारा मंतव्य इस प्रकार के काम से है—अधिक क्रम-बद्ध शैली को प्रह्मण करना, प्रचार और उन्नति के लिये नए और अधिक व्यापक साधनों से काम लेना, अवांछनीय, आपितजनक पुस्तकों की निंदात्मक आलोचना करना, आवश्यक प्रंथों को प्रकाशित करने के लिये प्रबंध करना, भाषा और साहित्य की श्रुटियों पर विचार करना और उनमें एकरूपता स्थापित करना, साहित्य को काव्य की सामिकता से सींचकर जीवन की बास्तविकता की ओर अधिक ले जाना, विदेशी साहित्य से आकांत भाषा को अपनी प्रकृति न खोने देना, बिना उसे प्रयोग बोमित बनाए उसकी अभिव्यंजना-शिक को बढ़ाना, इत्यादि।

यह भी देखना जरूरी है कि जन-साधारण के हेतु किसी गई पुस्तकों की भाषा कठिन साहित्यक न होकर सरस और सुबोध हो, जिससे उनके द्वारा उनके आधुनिक राजनीति, समाज, नागरिक कर्तव्य, व्यवसाय आदि के झान में वृद्धि होती रहे, और उनके मूद्धवित्रवास और मिण्याधर्म में कमी हो। पुस्तकों के केवल प्रकारान से यह काम न हो सकेगा। पुरानी कथा - पहाति द्वारा, प्रकार-कार्य अच्छा हो सकता है। हिंदी पुस्तकों के, विशेष कर पाठ्य पुस्तकों के मूल्य में कुछ कमी करना पुक्ति-संगत है।

हिंदी की अनिकार्य शिक्षा—हिंदीतर प्रांतों में प्रारंभिक शिक्षा तो विद्यारियों की मातृभाषा के माध्यम से ही होगी। वहाँ जिस स्थान से झँगरेजी की पढ़ाई आरंभ होती थी या होती है वहीं से हिंदी का प्रारंभ किया जा सकता है। इसमें किसी को आपित न होनी चाहिए। हिंदी और प्रादेशिक भाषाओं की लिपि तो एक ही होगी, और उनमें सामान्य शब्द भी पर्याप्त होंगे, इसलिये हिंदी का सीखना बहुत सुगम होगा। उसी तरह हिंदी प्रदेश वालों को अन्य भाषाएँ (प्रादेशिक) सीखने में, और किसी एक प्रदेश वालों को दूसरे प्रदेश की भाषा सीखने में सुगमता होगी।

विविध भाषाओं का ब्रिपि-ऐक्य-एक लिपि के प्रदन पर कुछ विधार आवश्यक है। यह एक पुराना प्रश्न है, हिंदी के राष्ट्रभाषा उद्घोषित होने पर नहीं ब्रिड़ा है। किंतु उस घोषणा के पश्चात् भाषा-लिपि-ऐक्य की अनिवार्यता अतक्य है। संवत १९६४ में स्व० न्यायमूर्ति शारदाचरण मित्र और विभिन्न भारतीय भाषाओं के प्रायः सभी प्रमुख विद्वानों ने एकमत होकर ''देवनागर'' पत्र का प्रकाशन आरंभ किया। उसका उद्देश्य था "भारत की भिन्न-भिन्न प्रांतिक भाषाओं को देवनागरा-क्षरों में लिखने और छापने का प्रचार बढ़ाना, जिससे कुछ समय के अनंतर भारतीय भाषाओं के लिये एक सामान्य लिपि प्रचलित हो जाये"। उससे भी पहले रक्तों के इंस्पेक्टर श्री सैयद अमीर अली ने मुसलमानों से कहा था कि "मेरा आपलोगों के लिये सुझाव है कि आप नागरी लिपि को अपनावें। तब आपके पढ ने लिखने में बड़ा सुभीता होगा।" नागरी लिपि और भिन्न-भिन्न प्रांतिक भाषाओं की लिपियाँ एक ब्राह्मी लिपि से निकली हैं। उनके रूपों में देश-काल-भेद से कुछ परिवर्तन होता गया । मुद्रुणयंत्र तब थे, नहीं पर अक्षरों का उचारता आज भी एक ही है। यरप की सिझ-सिझ माषाओं ने, जो भिज-मिज देशों की हैं, एक ही 'शोसन" किपि स्वीकार कर रखी है। यहाँ तो देश एक है, और निवासियों की सांस्कृतिक सावा भी एक, अर्थात् संस्कृत, जो जिली जाती है "वेबनागरी" सिपि में और जो कहताती है "देववासी', जिसमें पांरगत होने के लिचे विद्वानों को काशी की ही पुण्यसूमि में अध्ययन करते आना पत्ता है। संक्षेप में, "वेदनागरी" मारतवर्ष की लिपि है.

उसमें आवश्यकतानुसार कुछ घटा-बदाकर उसे अधिक समयोपयोगी बनाया जा सकता है, यदि बनाना चाहें।

पक समन्वित मारतीय साहित्य—इस तरह भाषाओं के संपर्क की समस्या इल हो सकेगी। फिर एक समन्वित मारतीय साहित्य का विकास, जो देशव्यापी सामान्य संस्कृति का व्यक्त रूप होगा, स्वामाविक हो जायगा। इस कार्य के संपादन के लिये, जैसा "देवनागर" के विद्वान [संपादक ने लिखा है, "अनुवाद-कार्य", "सांस्कृतिक यात्राओं" (जिनसे व्यक्तियों का संपर्क संभव हो, संगीत इसमें अत्यंत सहायक होता है), "अंतरप्रांतीय गोष्टियों, सम्मेलन आदि" का महत्त्व मानना पढ़ेगा। यह सन्व है कि वे काम प्रशासन की सहायता विना पूरे नहीं हो सकते, पर इनका नेतृत्व करना साहित्यक संघों का कर्तव्य है। हिंदी भाषाभाषियों का दृष्टिकोण कभी प्रावेशिक नहीं होना चाहिए, वह सदा राष्ट्रीय होने ही से गुत्थियों को सुक्रमा सकेगा। राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीयता अविभाज्य हैं। संस्कृत-साहित्य सहस्रों वर्ष से इस संबंध में इमारा पथ-प्रदर्शक बना हुन्ना है—यह हमारे सौभाग्य की वात है।

उर्दू आंदोलन—यहाँ दो शब्द उर्दू-आंदोलन के संबंध में कह देना असंगत न होगा। हमारे अधिकतर मुसलमान भाई ऐसे आंदोलन के पश्च में नहीं हैं और न अरब की संस्कृति का स्वप्न देखते हैं। इकवाल साहब के तहे-दिल से निकले शब्दीं को अब भी वे सच मानते हैं, क्योंकि उनपर आँगरेजों की जादू की लकड़ी नहीं घुमा दी गई थी—

> "वहदत की लय सुनी थी दुनिया ने जिस मकाँ से, मीरे श्ररण को आई ठंढी हवा जहाँ से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है।"

पर कुछ सज्जनों को बिना छेड़खानी और लीडरी के बैन नहीं, और हिंदुओं में अब भी ऐसों की कमी नहीं जो स्वार्थवश उनका साथ देकर देश का छहित करने को तैयार हों। किंतु हम लोगों के सामने देश है आवेश नहीं, हमको ठंढे दिमाग से काम लेना है। उर्दू तो हिंदी की एक शैली है, वह यहीं पैदा हुई, पर उसे फारसी अझरों का जामा पहनाकर हिंदी से मिन्न एक भाषा कहकर खड़ा करना सिर्फ झगड़ा रचना है। लजता में उसे नागरी अझर का जामा पहनकर आना होगा,

अपने धर में उसे जैसे चाहे कोई सजाए। लोकप्रिय नेहरू जी ने देवनागरी को लोकप्रिय बनाने पर जोर दिया है और राष्ट्रपति जी ने भी उस बात को दोहराया है। फारसी श्रक्षरों में लिखी उर्दू को कोई हठी स्कूलों में पढ़ना चाहे तो उसे मना नहीं किया जाता है।

अन्य भाषाओं के शब्दों का शुद्ध उच्चारण—हमारा दावा है कि किसी भाषा के शब्द देवनागरी में ठीक-ठीक िने जा सकते हैं। तब 'क', 'ख', 'म', 'ज' 'फ' आदि के नीचे विदु लगाकर कुछ विदेशी शब्दों का उच्चारण शुद्धता से करना ही होगा। ऐसा न करने से हमारी हानि हो रही है। उदाहरण के लिखे 'ज' को कुछ अंग्रेजी शब्दों में लें। 'गेज' और 'गेज', 'रेज' और 'रेज', 'बज' और 'बज', 'सीज' और 'सीज' और 'सीज' इत्यादि की अक्षरी (स्पेलिंग) और अर्थ भिन्न-भिन्न हैं। पर स्कूलों में अथवा अन्यत्र जहाँ 'ज' की जगह 'ज' बोलते हैं, शब्दों की स्पेलिंग में मूल करते हैं। जब हम हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनाने का दम भरते हैं तब उसमें जो जो कमी है उसे पूरा करना ही चाहिए।

हिंदी की किमयों का निचारण—हिंदी की किमयों पर थोड़ा और विचार करना अच्छा होगा। साहित्यकार-संघ, जिसका ऊपर संकेत किया गया है, इनपर पूर्ण रूप से विचार कर सकता है और इन्हें दूर करने का प्रयत्न कर सकता है। पर यह तभी संभव है जब साहित्यकारों को केवल साहित्यिक कार्य का भार वहन करना पड़े और वे ध्याना पूरा समय उसी काम में लगावें। संघ या सभा के संचालन से उनका लगाव न रहे। हिंदी में एक सर्वांगपूर्ण कोश की आवश्यकता है, जिसमें विविध प्रादेशिक भाषाओं के सर्वोंपयोगी शब्दों, मुहाबरों आदि का भी समावेश हो। प्रगति उभयपश्चीय होनी चाहिए। अभी एशिया की अधिकतर भाषाओं में पारिभाषिक शब्द, जिनकी इस विद्यान-युग में बड़ी आवश्यकता है, नहीं पाय जाते हैं। यदि हम उन्हें सावधानी के साथ शीघ्र गढ़ लें तो उनका प्रचार उन सभी भाषाओं में हो सकेगा। वह एक वांछनीय संबंध-सूत्र होगा। बौद्ध धर्म के प्रचार के समय एक बहुत् संबंध-सूत्र भारत और एशिया के अन्य देशों के बीच स्थापित हो गया था। अपने पुराने संबंध को एक दूसरे रूप में हम किर जिला सकते हैं। किंतु हिंदी को पूर्ण रूप से संपन्न बनाने में शीघ्रता होनी चाहिए, विलंब होने में अपनी राष्ट्रीय एकता के भी संकट में पढ़ने का डर है।

प्रामाणिक हिंदी-यद्यपि हिंदी उत्तर-प्रदेश की ही प्रामाणिक मानी जायगी, तथापि विविध प्रदेशों में जो उसके प्रारंभिक रूप होंगे या हैं उनकी अबहेलना नहीं की जा सकती। "किंग्स इंगिक्सि" तो सभी अंभेजीभाषी देशों और प्रदेशों में नहीं मोली या क्रिसी जाती। किसी भाषा के विकसित होने और रूप प्रहण करने की स्वाभाषिक पढ़ित का विरोध नहीं करना चाहित। हिंदी व्याकरण में भी सबकी सुविधा के लिये थोड़ा परिवर्तन किया जा सकता है। हिंदी-लेखकों में स्वयं कुछ शब्दों के विषय में एक मत नहीं है—जैसे "साँस" (संस्कृत "श्वास" जो वहाँ पुंक्तिंग हैं) को कोई पुंक्तिंग, कोई स्त्रीलिंग लिखते हैं। आत्मा के संबंध में भी वहीं भेद विखाई देता है। सुविधा की बात तो यही है कि जो संस्कृत में पुंक्तिंग है वह हिंदी में भी पुंक्तिंग व्यवहृत हो। शब्दों के उच्चारण में तो प्रादेशिकता रहेगी ही। हिंदी प्रगतिशाल है, उसमें परिवर्तन होता चला आया है। यदि उसमें प्रादेशिक भाषाएँ मिश्रित हो सकें तो प्रादेशिक विवाह-संबंधों की भी सुविधा हो सकेगी।

हिंदी और अंत्रे जी—अंत्रेजी भाषा हिंदी से अधिक संपन्न है, अतः उसका आकर्षक होना उन भारतीयों के तिये स्वाभाविक है जो उसके विद्वान हैं। पर साथ ही साथ उनका यह भी कर्तव्य है कि यथाशक्ति वे राष्ट्रभाषा को समृद्ध बनाने में और नियत समय में उसके अंत्रेजी का स्थान श्रह्ण करने में सहायक हों। इसका अर्थ यह तो नहीं होता कि अंत्रेजी से इमारा संपर्क छूट जायगा। किंतु राष्ट्रभाषा के प्रति उदासीनता राष्ट्र के प्रति भक्तिहीनता है।

प्रेरक तस्वों को सचेत करना—भारत को पराधीन बनाए रखने के लिये विवेशी शासकों ने कतिपय प्रेरक तस्वों को अवेत कर दिया था—जैसे आत्मविश्रंभ, अद्धा, उत्साह, देशभक्ति, लोकसंग्रह (अंग्रेजों ने विग्रह को प्रोत्साहन दिया ) आदि को । आज भी उनके बहुत-कुछ अवेत रहने से हम सचेष्ट प्रयत्नों द्वारा अपने को काफी आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, और स्वतंत्रता का सच्या आनंद नहीं पा रहे हैं। स्वतंत्र भारत के प्रबुद्ध-चेतनावालों पर यह दायित्व है कि वे निष्काम कर्म एवं सच्यी सेवा-भावना के द्वारा अवेत को सचेत कर हैं।

## हित-चौरासी श्रीर नरबाइन

[ श्री किशोरीकाक गुप्त ]

(8)

राधावसभ संप्रदाय के संस्थापक, हरिश्रयी (हित हरिवंश, स्वामी हरिदास और हरीराम व्यास) के श्रेष्ठतम रत्न, श्री हित हरिवंश की हिंदी रचना एकमात्र 'हित-चौरासी' है, जिसमें ८४ पद हैं। उमकी कुछ फुटकर रचनाएँ भी हैं, जिनमें २५ पद, ५ दोहे और ९ बिनब संबंधी खप्पय, कुंडिलयाँ आदि हैं। 'हित-चौरासी' के ८२ पदों में श्री हित हरिवंश की छाप है, किंतु दो पदों में उनकी छाप न होकर किसी नरबाहन की छाप है। बे पद ये हैं ( बंकित शब्दों के भिन्न पाट का निर्देश पादिष्पणी में 'पद्मसंगमाला' और 'शिविसंहसरोज' के श्रनुसार किया गया है )—

( श्री हित सखी-सखी संभाषण, कच्या समय )
मंजुल कल कुंज देश, राघा हरि विशद वेश,
राका नम कुमुद बंधु, शरद यामिनी ।
स्थामल दुति कनक अंग, विहरत मिलि एक संग
नीरद मणि नील मध्य लसत दामिनी ।
वक्ष्य पीत नव दुकुल, अनुपम अनुराग मूल,
सीरम युत शील अनिल, मंद गामिनी ।
किशलय दल रचित शैन, बोलत पिय चारु बैन,
मान सहित प्रतिपद प्रतिकृत कि कामिनी ।
मोहन मन मथत मार, परसत कुच नीवी हार,
बेपथ युत नेति नेति वदति, भागिनी ।

१—वधू (पदप्रसंगमाला)। २—ळिल (सरोज)। ३—तीस-(सरोज)। ४—अमित (पदप्रसंगमाला)। ५—चित्त-(सरोज)। ६—चारु (पदप्रसंगमाला)। ७—गतिपद अनुकूल-(सरोज)। ८—कहत-(तरोज)।

नागरीप्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ५८ अंक ३, सं० २०१० 'नरवाहन' प्रभु सुकेलि॰ बहुविधि भरभरत झेलि

386

सौरत १° रस रूप नदी जगत यामिनी । ११ —हित-चौरासी, ११

( श्री हित प्रिया सस्ती पतस्पर संभाषण, रास समय )

चल्लीह राधिक सुजान, तेरे हित सुल निधान
रास क्षे क्याम तट कलिंद नंदिनी।
निर्तत युवती समूह, राग रंग अति कुत्ह रे,
बाजत रसमूल, सुरलिका अनंदिनी।
वंशीवट निकट जहाँ, परम रमणि अ भूमि तहाँ
सकल सुलद मल्य बहे अ वायु मंदिनी।
जाती ईपद विकास कानन अतिशय मुत्राम
राका निश्चि शरद मास विमल चंदिनी।
'नरबाहन' प्रभु विहार, अलेचन भरि घोष नारि
नलशिल से दर्य काम के दुल निकंदिनी।
विलसह अ भुज ग्रीव मेलि, भामिनि सुल सिंधु क्षेलि,
नव निकुंज क्याम केलि जगत नंदिनी। कि हित—चौरासी, १२

प्रदत्त उठता है कि यह नरबाहन हैं कीन, और इनकी रचना हितचौरासी में कैसे संकलित हो गई और किसने संकलित की ? क्या उनकी और भी रचनाएँ कहीं उपलब्ध हैं ? आगे इन्हीं प्रदनों का उत्तर देने का प्रयास किया गया है । बृंदावन के श्री राधावछ म मंदिर के अधिकारी गोस्तामी हितक प लाल जी ने सं० १९९३ वि० में श्री प्रमुदयाल मीतल के अपवाल प्रेस (मथुरा) से 'श्री हित सुधासागर' नाम से हित हरिवंश जी की समस्त हिंदी एवं संस्कृत रचनाओं को प्रकाशित कराया था। इस मंथ में संप्रदाय संबंधी अन्य सामग्री भी है। 'श्री हित-रसिक-नाम-ध्वनि' नामक एक लयु रचना प्रंथांत में दी गई है। इसमें अन्य भक्तों के साथ नरवाहन का भी नाम आया है—

९—केलि (पदप्रसंगमाला) १०—सुरति-(सरोज), सौरम (पदप्रसंगमाला)। ११——गावनी (पदप्रसंगमाला)। १२—कुत्इल (पदप्रसंगमाला)।

१८-- '।दप्रसंगमाला' में अंतिम चरण नहीं है।

्र नरबाह्न, ध्रुवदास, न्यास, श्रीसेवक, नागरीदास । बीठल, मोहन, नवळ छवीले हित चरनन की सास ॥

—श्री हित सुवासागर, छुत्र ३१५

इससे स्पष्ट है कि श्री नरवाहन जी राधावल्लम संप्रदाय के कोई भक्त हुए हैं। इनके संबंध में एक 'श्री हित सुधासागर' में खौर कोई उल्लेख नहीं, भूमिका में भी इनके संबंध में कोई विचार नहीं किया गया है।

(२)

'शिवसिंहसरोज' में नरवाहन जी का उल्लेख इस प्रकार हुआ है— नरवाहन जी कवि भोगांव निवासी, सं० १६०० में उ०। यह कवि स्वामी हित हरिवंश जी के शिष्य थे। इनके पद बहुत विचित्र हैं। इनकी कथा भक्तमाल में है।

सरोज में नरबाहन जी के दो पद उद्धृत हैं। ये दोनों पद रंच पाठ भेद से वही हैं जो 'हित चौरासी' में संकलित हैं। मेरा झनुमान है कि 'सरोज' में जो दो पद उद्धृत हुए हैं वे हित-चौरासी से ही। संभवतः लेखक के सामने इन दोनों पदों के झितिरिक्त और कोई पद नहीं था। यदि किसी झन्य स्थान से ये पद लिए गए होते तो कोई आवश्यक नहीं था कि ये ही पद उद्धृत होते। यदि मेरा झनुमान ठीक नहीं है, तो यह संयोग झाइचर्यजनक है।

शिवसिंह जो के अनुसार नरवाहन सं० १६०० में उ० थे। उ० उपस्थित का सूचक है, न कि उत्पन्न होने का। यदि यहं उनका उत्पत्ति-संवत् है तो उनका हित हरिवंश जी का शिष्य होना बहुत संभव नहीं, क्योंकि राधावरूलम संप्रदाय के अनुसार हरिवंश जी का निधन सं० १६०९ वि० में हुआ।

( ३ )

'नागरीदास' जी ने 'पदप्रसंगमाला' प्रंथ में अनेक भक्त कियों के पदों के संबंध में प्रचलित कथाओं को अजमाषा गद्य में लिखा है। हितचौरासी के उक्त दोनों पदों के संबंध में भी एक कथा दी गई है। उस प्रंथ से, संबंधित अंश यहाँ उद्धृत किया जा रहा है—

श्री वज में नरबाहन नाम जमीदार रहै, सो दौहि करि काफिला मास्यो करें। एक समै एक काफिला पर दौरे। यहस्य एक लाखनि की द्रव्य लिये जात हो, ताको द्रव्य लिये सिहत पकरि ल्याए, अपने घर वंदीखाने मैं दियो। सो वह यहस्य श्रीहरिवंश जी को शिष्य

हुतो, अरु यह नरवाहमहू श्रिक्ष इसिशंध जी को हुतो । सो इस दोऊन को खबरि नहीं, वो हम एक गुर के धिष्य हैं। सो वह यहस्थ एक समैं अरहरी की वेर बंदीलाना मैं पद पाठ करन छम्यों, हरिशंध जी की चौरासी के । वाके नित्य नेम हो । सो सुनि नरवाहन दौरि वाय पूछ्कों, दुस कीन के शिष्य हो तब वाने हरिशंस जी को नाम कियो । सो सुनि वाको हम्ब वाको दै दंडोत कर सीस दई । यह बाब और हरिशंस जी सुनि आहा करी कू यम किल काल में छालनि को ह्रव्य दै डारिबो गुरु के नाम पर महा कठिन है, बहुत प्रसन्न मए । सो दैपद बनाए तामें अपने शिष्य नरवाहन को मोग दीनौ । सो अबहूँ वे पद चौरासी के पदिन में । उनको पाठ, उनके शिष्य साला पाठ करत हैं। सो वह वह पद—

इसके अनंतर उक्त दोनों पद उद्धृत हैं। पाठभेष सन्न-तन हैं।

इस सारी सामभी के पर्यासोचन से नरवाहन के संबंध में हम निम्नोक्त

१—नरवाइन हित इरिवंश जी के शिष्य थे, उनके समझालीन थे, संव १६०० में उपस्थित थे।

२—नरबाहन भोगाँव (संभवतः, जिल्ला मैनपुरी) के रहनेवाले एक जमीदार थे जो डाका भी डाला करते थे।

३—नरबाइन अत्यंत गुरुभक्त थे। संभवतः कवि नहीं थे। यदि कवि होते तो हितन्त्री जी उन्हीं के बनाए दो पदों को हितन्त्री समिमिसित कर लेखे, स्वयं बनाकर उनकी छाप न देते।

४-ये दोनों पद इरिवंश जी के ही हैं। उन्होंने इनको हितचौरासी में संक जित किया-अपने डाकू और जमीदार शिष्य की गुरु-भक्ति देखकर।

५—इन दोनों पदों के अविरिक्त नरणहन के आप की और कोई रचना मुक्ते अभी नहीं मिली है।

नरबाहन के संबंध में शिवसिंह जी के बनुसार नाभादासकत भक्तमाल में एक क्षण्या है। प्रियादास जी की टीका में उनके जीवन की कुछ चौर सामग्री सुलभ हो सकती है। परंतु हित-चौरासी के इन दो पदों के प्रसंग में नरबाहन के संबंध की चौर सामग्री अपेक्षित नहीं।

# पत्रिका को प्रगति

एवं

अनुकमिएका

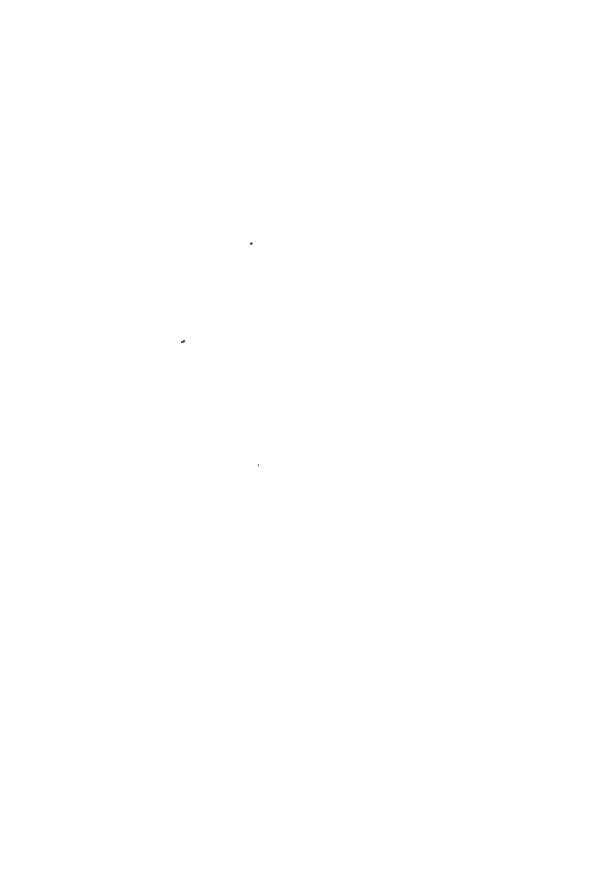

## नागरीप्रचारिकी पत्रिका

### प्रगति का संश्वित सिहाकोकन

(सं० १९५३-२०१०)

नागरीप्रचारिया सभा ने अपने जीवन के विगत साठ वर्षों में नागरी विशेष तथा हिंदी भाषा एवं साहित्य की समुझति के हेतु जो जो विशेष महस्वपूर्य कार्य किए हैं उन सबका बीजारोपण वह अपने संस्थापन काल से छः-सात वर्षों के भीतर ही कर चुकी थी। ऐसे ही कार्यों में से एक नागरीप्रचारिया पत्रिका का प्रकाशन भी है जिसका आरंभ सं० १९५३ वि० में हुआ था। तब से सभा की यह मुखपित्रका अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करती हुई, समय-समय पर साधारण परि-वर्तनों के साथ, सभा के उद्देश्यों के अनुरूप भारती की सेवा में निरंतर तत्पर रही है। इस बीच इसके दो प्रकार के संस्करण निकले—इसका 'नवीन संस्करण' जो अब तक चल रहा है, इसके पचीसवें वर्ष (सं० १९७७) से आरंभ होता है; प्राचीन संस्करण के अंतर्गत भाग १ से २४ तक आते हैं।

### प्राचीन संस्करख

सभा के तृतीय वार्षिक विवरण में पत्रिका के प्रकाशन का हेतु बत्रसाते हुए कहा गया है कि सभा की कोई सामयिक पत्रिका न होने के कारण कसके बहुत को निर्माय अप्रचारित रह जाते और बहुतरे उद्योग निष्मस हो जाते वे सथा सभा में आप हुए अनेक उपयोगी एवं मावपूर्ण सेखों के प्रकाशन का कोई प्रवंध न हो पाला था। साथ ही हिंदी में भावातस्त, भूतस्त, विकाश, हतिहास आदि विवयों के केखों एवं प्रयों का पूर्ण अभाव था। इन्हीं वालों का अलुभव कर सभा ने लागरीप्रधारियों पत्रिका निकालना प्रारंभ किया। आवार्य रामवंद्र शुक्त के सक्तों में श्रमका उद्देश्य यह था कि इसके द्वारा "हिंदी में गया-साहित्य की कभी हूर हो" और "ऐसे सेखों की संख्या बदली रहे जिनका सस्य न केवस पाठकों का प्रमोरंकत करणा वरक् हिंदी बोलनेवालों के विवारों को कुछ बदाना और बनकी दृष्ट को कुछ स्त्रीर दूर तक फैसाना हो।"

पहलेपहल पत्रिका का प्रकाशन त्रैमासिक रूप में आरंभ हुआ और इसके प्रत्येक अंक में डिमाई (१८' × २२') अठपेजी आकार के केवल ४८ एछ होते थे। उपर्युक्त उदेश्य के अनुसार इसमें अविद्यास आवास्त्य, साहित्य, ज्योतिष, दर्शन, विद्यान आदि विषयों पर लेख निकलने लगे। लेखों के चुनाव के लिये आरंभ में एक परीक्षक-समिति बना की गई, जिसके सवस्य थे—सर्वभी रायवहादुर लक्ष्मीशंकर मिन्न, राधाकृष्णुदास, कार्तिकप्रसाद, जगनायदास 'रज्ञाकर', देवकीनंदन सन्त्री। पत्रिका की भाषा-नीति समा के ३ अगस्त १८९६ के निक्ष्य के अनुसार यह थी कि लेखों की भाषा ठेठ हिंदी हो, उसमें संस्कृत अथवा अर्थी-फारसी के बड़े बड़े 'राब्द न रखे आयें; जिन लेखों में अरवी-फारसी के बहुत से शब्द भरे हों उन्हें परीक्षक-समिति अस्वीकार कर दे।

इस प्रकार, अपने आकार और नीति में बिना कोई परिवर्तन किए, पत्रिका ग्यारह वर्षों तक निकलती रही। इसके संपादक, प्रथम पाँच वर्षों में परीक्षक समिति के निरीक्षण में बथा छठे वर्ष स्वतंत्र रूप से, बाबू श्यामसुंदरदास रहे। सातवें से ग्यारहवें वर्ष (सं० १९५५-६३) तक क्रमशः महामहोपाध्याय पं० सुधाकर द्विवेदी, बाबू श्यामसुंदरदास (१९६०-६१, दो वर्ष), श्री कालिदास तथा श्री राधाकुरुणदास संपादक रहे। नवें वर्ष (सं० १९६१ में) पं० किशोरीलाल गोस्वामी सहायक संपादक थे।

बारहवें वर्ष से पत्रिका का रूप त्रैमासिक से मासिक कर दिया गया और प्रत्येक श्रंक की पृष्ठ-संख्या ४८ से ३२ कर दी गई। इस प्रकार वार्षिक पृष्ठ-संख्या दूनी हो वर्ड, पर वार्षिक मूस्य केवल एक रुपया रखा गया, जो उस समय की भी हिंदी पत्रिकाओं में सबसे कम था। बारहवें माग से समा के मासिक कार्य-विवरणों को भी, जो पहले 'भारत-जीवन' पत्र में छपा करते थे, पत्रिका में छापने का निश्चय किया गया। बारहवें और तेरहवें वर्ष (सं० १९६४-६५) संपादक बायू इयामसुंदरदास रहे।

बौदहवं वर्ष (संट १९६६) पत्रिका का आकार डिमाई चौपेली कर दिया गया और इष्ट संख्या घटाकर प्रति कंक १२ कर दी गई। मूल्य वहीं १) रहा। पत्रिका में सभा के मासिक कार्य-विवरण छापने के कारण अब उसमें लेखों के खिये स्थान बहुत कम हो गया था और जो संबे लेख छपने को आते थे उन्हें कई बांकों में खंडरा। छापना पद्या था, जिससे उनकी रोचकता जाती रहती थी। यह अनुभय करके पत्रिका को अधिक रोचक बनाने के उद्देश से उक्त परिवर्तन बाबू स्थानसुंदर दास के प्रस्ताक पर समा की प्रवंशकादिकी समिति के निवाधात्रकार विका गया कींग्रें यह विकास हुआ कि अब से बने बने होता हुआ के निवाधात्र में सपा करें और प्रित्रका में छोटे छोटे साहित्यक होना तथा हिंदी संबंधी आयात्र में सपा करें समा दी जाना करें। इसमें हिंदी के उत्तम प्रकाशित मंदों का भी उत्तमित बाद करें समा देश में होनेवाले साहित्य एवं शिक्षा संबंधी कार्सों पर भी हिंह रक्षी जाय और जनपर संगति प्रकाशित हुआ करे। "हिंदी की सामित्रक निवादी का निवर्शन करना, उसकी उन्नति के उपायों पर विचार करना, और उसके संबंध में अहाँ कहीं कोई बाद हो उसकी स्थाना देना" उस समय से पत्रिका का प्रधान भर्म हुआ।

इस नीति के अनुसार पत्रिका चौकीसकें भाग तक निकलती रही, केवल इसका आकार सोलहवें वर्ष बदलकर काउन चौपेजी कर दिया गया और पृष्ठ-संख्या १२ से २४ कर वी गई।

चौदहवें से उन्नीसवें वर्ष तक (१९६६-७१) संपादक पं० रामचंद्र शुक्क रहे। अठारहवें और उन्नीसवें वर्ष उनके साथ बाबू रामचंद्र बर्मा पत्रिका के सहासक संपादक रहे। बीसवें वर्ष (सं० १९७२ में) बाबू रामचंद्र बर्मा वैतनिक संपादक नियुक्त हुए और इकीसवें वर्ष तक रहे। बाईसवें वर्ष (सं १९७४) उनके त्यागपत्र देने पर तीन सदस्यों की एक उपसमिति बना दी गई, जिसके एक सदस्य श्री बेखीप्रसाद बे, जिन्होंने ही उस वर्ष संपादन-कार्य सँभाला। तेईसवें वर्ष (सं० १९७५) पं० रामचंद्र शुक्क पुनः संपादक हुए और चौबीसवें वर्ष भी बही रहे।

इस प्रकार पत्रिका के प्राचीन संस्करण के चौबीस भाग पूरे हुए, तत्पद्मात् उसकी नीति में पुनः परिवर्तन हुआ। प्राचीन संस्करण वाद में वर्ष-क्रम से चौबीस भागों में पुनः सुद्रित किया गया।

### नवीन संस्कृतस

पवीसवें वर्ष, वैशास सं० १९७७, से पत्रिका का नवीन संस्करण आरंग होता है। इस वर्ष पत्रिका के आकार और नीति दोनों में परिवर्तन हुआ। वह पुनः न्नेमासिक कर दी गई और पृष्ठों की संस्त्रा रामक (२०" × २६") कठचेजी आकार में मित अंक १२० रसी गई। मूस्य प्रति अंक १) रसा गया, जो कठ आग हो था। कर दिया गया। इस नवीन संस्करण की सुख्य विशेषका यह हुई कि इसमें पत्रिका को 'मानीन-शोध-संबंधी' पत्रिका कराने का विशेष हव से प्रथम किया गया। इस नवीन संस्करण की सुख्य विशेषका यह हुई कि इसमें पत्रिका को 'मानीन-शोध-संबंधी' पत्रिका कराने का विशेष हव से प्रथम किया गया। इस नेपालक हुए महामहोपाध्याम डा॰ भौरीसंकर हीरावंद जोजा, मुंशी

विश्वास्त्र के बंद्रकर राजी कुसेरी एवं बाक् स्वायस्त्र वर्ग । उन्होंने प्रथम क्रिक में ही संवादकीय निवेद्रका से नवीन संस्करण का सक्त्य इस प्रकार स्पष्ट किया है— असुसंख्यान विवयस क्षेत्र क्ष्म क्ष्म क्षेत्र में ही सुवते हैं, हिंदी में तो बदा-करा उनके देशन हो जाते हैं— इस खनस्था में यह जानश्यक है कि हिंदी में ऐसी सामित्रक पंत्रिका हो जिसमें प्राचीन शिक्षासेंस, वामपत्रादि, सिक्के, ऐतिहासिक प्रथों के सार्रात, विदेशियों की पुस्तकों में सिस्ती हुई मारतीय ऐतिहासिक वातों, प्राचीन भूगोस, राजा और विद्वानों व्यवि के समय का निर्माय जादि विभिन्न विषयों पर लेख प्रकाशित होते रहें।"

उस समय हिंदी में अनुसंघान विपयक पत्रिका निकालना आज की अपेक्षा भी कहीं अधिक दुष्कर कार्य था, किंतु विद्वान संपादकों के उद्योग से पत्रिका अपने सध्य की धोर सफलतापूर्वक अमसर हुई और देश के बाहर विदेश के विद्वानों में श्री इसने आवर प्राप्त किया। रायल एशियाटिक सोसायटी ऑव प्रेट ब्रिटेन ऐंड बारकींब की बार्रेज सम १९२१ की पत्रिका ( प्र० २८६-८७ ) में इसकी समीक्षा करते हुए डाक्टर सर जार्ज प्रियसैन ने अपनी जो संगति न्यक्त की थी उसके अनुवाद (पत्रिका, नवीन संस्करण, भाग २ के अंत में सुद्रित ) से कुछ वाक्य यहाँ उद्धत हैं- "अब सभा ने पत्रिका का नया संदर्भ शुद्ध वैज्ञानिक रीति से प्रकाशित करेंने का निखय किया है और इसके पहले दो अंक सभा के कार्य की विशेष उन्नति के सचक हैं। इनसे एक ऐसी पत्रिका का आरंभ होता है जो, हम आशा करते हैं, एक भारतीय विद्वतृसमा के सर्वथा उपयुक्त होगी । . . . . हम वास्तव में एक गंभीरतापूर्ण पत्रिका के प्रकाशित करने पर समा का अभिनंदन करते हैं। -- सब लेख हिंदी में बिखे हैं। यह सभा भारतीय संस्था है और अपने पाठकों से भारतीय भाषाओं द्वारा ही संबोधन करती है। इसके लेख बुरोपीय विद्वानों की जुगाली मात्र नहीं हैं, बरन स्वतंत्र श्रोध से किसे गए हैं। इसकिये उनमें स्थिर किए गए सिद्धांतों से चाहे हम सहमद न हों, पर पश्चिम में इनका व्यति संगानपूर्वक स्वागत होना चाहिए।"

वपर्युक्त वारों विद्वान पहले से तीसरे भाग (सं० १९७०-७९) तक पत्रिका के संपादक रहे। तीसरे ही वर्ष मुक्तेरी जी का जियन हो जाने से पत्रिका उनके विश्वकृष्ट प्रतिभा-दान से सदा के लिने बंधित हो गई। चौगे से तेरह में भाग तक (१९८०-८९) कर्कते कोभा जी ही संपादक रहे। इस प्रकार निरंतर तेरह वया तक से विश्वकृष्ट प्रधान संपादक रहे। उनके बाद चौदहवें से कटारहवें भाग (१९९०९४ ) चक संपादक बाजू प्रधानक्षंत्रस्यास रहेग १९९३ जना १९९४ में की सम्बद्धिय प्रसाद नीय काचे सहायक संपादक थे।

जनसर्वे माग वर्षात् संतातिसर्वे वर्ष (वं० १९९५) से, पत्रिका के व्यवसंभाग-विषयक समय को स्थिर रासते हुए इसके उद्देशों की हुछ और व्यापक स्थ विद्या गया। संतातिसर्वे वर्ष की संवादकीय दिप्पत्री में इसका हेतु स्था करते हुए किया गया है—"समा पाइती है कि व्याकी मुख्यविका अपने यद पर वास्त्व रहकर और भी उपयोगी सिद्ध हो, इसके द्वारा और व्यापक व्यवस्थित सथा विवेचनाएँ प्रस्तुत हों। वादा सभा ने इसके व्यापक व्यवस्थित कर विवेच कर विवेच हैं—

- १—नागरी किपि तथा हिंदी भाषा का संरक्षण तथा मसार।
- २- हिंदी साहित्य के विविध अंगों का विवेधन।
- ३---भारतीय इतिहास और संस्कृति का अनुसंधान ।
- ४ ऋचीन तथा अर्वाचीन शास्त्र, विज्ञान सौर कला का पूर्याक्षोचन ।"

इन उद्देशों की पृति के लिये पत्रिका में स्वतंत्र शोधसंबंधी होकों के खिल-रिफ कुछ स्थायी स्तंम आरंभ किए गए। सथा खयन (अन्य पत्र-पत्रिकाओं में प्रका-रिफ विशिष्ट कोकों का संकलन); समीका (उस्लेखनीय प्रकाशित कुलकों की आसोचना तथा समीक्षार्थ प्राप्त समस्त पुस्तकों की प्राप्ति-स्वीकृति); विकिथ (महत्त्वपूर्ण विवयों पर संपादकीय तथा अन्य टिप्पणियाँ); एवं समा की अन्नित्त (समा के कार्यों का संक्षिप्त विवरण)।

पत्रिका का आकार कौरहवें भाग से छोटा कर दिया गया था, बह पुताः रायत (२०' × २६') अठपेजी कर दिया गया और 'पृष्ठ-संख्या प्रति वर्ष ४८० कर दी गई, जो छियाबीसवें वर्ष ३८४ हो गई।

तेंवासीसर्वे वर्ष (सं० १९९५) पत्रिका का एक संपादक-मंद्रश बना दिवा गया, जिसके सदस्य ये सर्वश्री रामचंद्र शुक्त, मंगकत्व राम्बी, केशक्ष्मसाद जिल, जयबंद्ग नारंत, सरसीमसाद पांडेय, कृष्णानंद । जीवासीसर्वे कोर वैंतासीसर्वे वर्ष मंद्रस के सदस्य प्रवंशी रामचंद्र शुक्त; मंगकदेव शासी, केशक्त्रसाद मिश्र, वासुदेव शरण अभवात तथा कृष्णानंद रहे । सं० १९९७ में पं० रामचंद्र शुक्त का स्वर्गवास हो गया और उनके बहुमूल्य सहयोग से पत्रिका सदा के सिवे वंचित हो गई । क्रिया-वीसर्वे तथा सैतासीसर्वे वर्ष संपादक-मंद्रल के सदस्य सर्वती केशक्शवाह श्रिया,

वाहितेकात्रका कामवारा, महानारायक काचार्य तथा क्रम्यानंद रहे । कार्यतः हन सिंव वर्षों में संपादन का भार श्री कृष्णानंद को ही बाँगालना पढ़ा । इस प्रकार सैंताबी सर्वे वर्ष केक पत्रिका यथाकम निकलको रही ।

विकासित वर्ष ( से० २००० ) सभा की स्वर्श-अयंती के साम-साम विकासीय किसा साम्या की मार्ग को मार्ग को मार्ग को को साम-साम किसा की साम-साम की साम सो पित्रका का यक विशेषांक का मास्य का मास्य की साम सो पित्रका का यक विशेषांक का मास्य का मास्य का मास्य की संपादकत्व में प्रकाशित हुआ। सं० २००१ में इस विकास का उत्तरार्थ भी अन्हीं के संपादकत्व में प्रकाशित हुआ। इन दोनों में पुरातक्व, इतिहास एवं संस्कृति विषयक लेख प्रकाशित हुए। विशेष अंक होने के कारण इनमें साधारण अंकों के 'वयन' आदि स्तंभों को छोन् दिया गया। कागज के अभाव के कारण 'विक्रमांक'' ( पूर्वार्थ एवं उत्तरार्थ ) में केवस २८० एष्ठ दिए जा सके।

पचासवं वर्ष (सं० २००२) संपादक श्री विश्वनाथप्रसाद मिश्र, एम० ए० हुए। इस वर्ष से वैतनिक सहायक संपादक की भी व्यवस्था की गई और उस पदपर श्री शिवनाथ, एम० ए० की नियुक्ति हुई। मिश्र जी सं० २००५ तक संपादक रहे तथा सहायक संपादक सं० २००४ तक श्री शिवनाथ एवं २००४ में श्री बटेकुच्छा, एम० ए० रहे। पत्रिका अपने उद्देश्यों के पालन में निरंतर तत्यर रही, किंतु बुद्ध के कारण कागज की कठिमाई बनी ही रही, जिससे वार्षिक वृष्ण-संख्या १७६ तक सीमित रक्षनी पदी।

सं० २००६ में पत्रिका के संपादक भी कृष्णानंद खुने गए, जो सं० १९९५ से १९९९ तक पहले भी संपादक रह चुके थे। सहायक संपादक के पद पर भी पुरुषोत्तमलाल भीवास्तव की नियुक्ति हुई। ये दोनों सज्जन अब तक कार्य कर रहे हैं। पचपनवें वर्ष (सं० २००७) के चतुर्थ अंक से एक संपादन-परामर्श-मंडल भी बना दिशा गया था, जो २००८ तक रहा। इसके सदस्य थे आकार्य केरावप्रसाद मिल, भी राय कृष्णवास, खा० इजारीप्रसाद दिवेदी, खा० वासुदेवरारण कामवाल। इसी वर्ष आचार्य केरावप्रसाद मिल का नियन हो जाने से उनके सत्परामर्श एवं सहस्रोग से पत्रिका को वंचित होना पदा। २००७ में उनके स्थान पर मंडल के सदस्य डा० मंगलदेव हाकी खुने गए।

सं० २०१० में संपादक हैं बाक्टर हजारीमसाद विवेदी और भी कृष्णानंद तथा सहायक संपादक भी पुरुषोत्तमसात । सं० १९९५ में सम्बद्धि अधिका को को क्यूड्य निश्चित कर दिए थे "उन्हों उद्देशों की छाया में" शक्ति परिस्थितिवश न्यूनाधिक अनुस्पता से इसने अपने ज्यारह वर्ष पूरे किए। पत्रिका का चौवनवाँ वर्ष हिंदी के इतिहास में अस्पत महत्त्व-पूर्ध हैं, क्यांकि उसी धर्ष भारतीय संविधान-परिषद ने देश की राज्यभाग हिंदी को भारतीय संघ की राजमाथा स्वीकार कर लिया। हिंदी की इस अपूर्व प्रतिष्टा के साथ-साथ उसके उपर वैसा ही अपूर्व उत्तरकार्वित्व भी आ नया, जिसके प्रति प्रतिका करावर संजग रही जीर तद्शुख्य "मारतीय अनुशीलन को स्वतंत्र सर्वेषुस अगति का स्वा हिंदी को उसके लिये समर्थ मान्यम" बनाने का नव संकर्ण किया, जिसपर निरंतर हेंद रहकर अन वह पाँचवाँ वर्ष पूरा कर रही है।

इन पाँच वर्षों में पत्रिका को उसकी प्रतिष्ठा के अनुरूप बनाने का यथा-संभव प्रयस्त किया गया। कागज किंचित सुलम हो जाने पर उसमें परिवर्तन संभव हुआ और पृष्ट-संख्या भी बढ़ाकर वर्ष में ३२० कर दी गई। विशेषांकों को लेकर पिछले चार वर्षों में औसत पृष्ठ-संख्या प्रति वर्ष ३८४ रही। किंतु इस विषय में अभी पत्रिका अपनी युद्ध-पूर्व स्थिति में भी नहीं आ सकी है और भारतीय अनुशीलन की प्रगति को देखते हुए उक्त पृष्ठ-संख्या किसी प्रकार पर्याप्त नहीं कही जा सकती।

चौवनवें वर्ष के आरंभ में पहले के जो अंक पिछड़ गए थे वे पचपनवें के मध्य तक पूरे कर लिए गए। 'चयन' आदि स्तंभों को फिर नियमित रूप से आरंभ किया गया। 'विमशें' नाम से एक नया स्तंभ भी दिया गया जिसमें किसी सामयिक विषय पर, विशोषतः पत्रिका में प्रकाशित लेखों पर, विद्वानों के उद्घापोह प्रस्तुत किए जाते हैं। 'चयन' के अंतर्गत 'निर्देश' शीर्षक एक महत्त्वपूर्ण अपस्तंभ दिया जाता है, इसमें अन्य पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित उल्लेखनीय लेखों का उनके निर्देश सिहत सारांश दिया जाता है। इससे सहज ही अन्यत्र प्रकाशित पठनीय सामग्री एवं अनुशीलन की प्रगति की सूचना पाठकों को मिलती रहती है।

सं० २००७ में सभा ने 'भारतेंदु-जन्मशती' मनाई, उस अवसर पर सभा के निश्चयानुसार पत्रिका का 'भारतेंदु-जन्म-शती' अंक प्रकाशित हुआ। सं० २००८ में श्राचार्य केशवप्रसाद मिश्र की वार्षिकी के अवसर पर 'केशव-स्पृति अंक' निकासा गया। इन दोनों विशोषांकों का विद्वानों ने पर्याप्त आवर किया। अव सं० २०१० में इसका हीरक-जयंती विशोषांक प्रस्तुत किया जा रहा है।

# ं बकीन संस्करण की अनुक्रमणिका

नागरी प्रचारिया पत्रिका के नदीन संस्करण के प्रारंभ (सं० १९७७) से सं० २ ०९ तक उसमें प्रकाशित क्षेत्रों एवं उनके क्षेत्रों की अनुक्रमणिकार आगे प्रस्तुत की जाती हैं।

उक्त व्यवि में पित्रका में ५१४ बेख स्वतंत्र क्ष्म से और ६१ किया के व्यवस्था क्ष्म से कौर ६१ किया के व्यवस्था मकाशित हुए । ७७ विविध बेखों का ज्यन किया गया और 'निर्देश' में १५१ बेखों का विविध की प्रतिकाओं से उल्लेख किया गया। व्यवस्था २६४ पुस्तकों की समीका प्रकारित हुई।

# अनुक्रमणिका

# १ — लेख ( सं० १६७७-२००६ )

अंभेजी की न्युत्पत्ति—श्री नारायण पांडुरंग गुरो: वर्ष ५४, सं० २००६, पृष्ठ १३२ अंधकार-युगीन कोशांबी—श्री परमेश्वरीलाल गुप्तः वर्ष ५४, सं० २००६, पृष्ठ १६८ अजयदेव और सोमझदेवी की मुद्राएँ—डा० दशस्य शर्माः वर्ष ४५, सं० १६६७, पृष्ठ ३५६

श्चनंद विक्रम संवत् की कल्पना—महामहोपाध्याय डा॰ गौरीशंकर हीराचंद श्रोमाः भाग १, सं॰ १६७७, पृष्ठ ३७७

अनहिलवाड़े के पहले के गुजरात के सोलंकी—मार्म कार्गीरीशंकर हीराचंद स्रोक्ताः भाग १, सं०१६७७, पृष्ठ २०७

श्चनुकृति—श्री लालजी राम शर्माः भाग १८, सं० १६६४, पृष्ठ ८७ श्चपश्चंश भाषा—श्री सत्यजीवन वर्माः भाग ६, सं० १६८२, पृष्ठ ३३ श्चपश्चंश भाषा और साहित्य—श्री हीरालाल जैनः वर्ष ५०, सं० २००२, पृष्ठ १,१०० श्चपश्चंश भाषा के कतिपय अन्य दिगंबर जैन प्रंथ—श्री अगरवंद नाहटाः वर्ष ५२, सं० २००४, पृष्ठ १०५

श्रज्जलफजल का वध - श्री चंद्रवली पांडे; वर्ष ५१, सं॰ २००३, पृष्ठ १३ अभागा दारा शुकोह---श्री श्रविनाशकुमार श्रीवास्तवः वर्ष ४७, सं॰ १६६६, पृष्ठ २७३ श्रवीचीन अपढ़ धर्म-प्रचारक--डा॰ हीरालालः भाग ४, सं॰ १६८०, पृष्ठ ४५ अलाय-बलाय--डा॰ वासुदेवशरण अभवालः वर्ष ४७, सं॰ १६६६, पृ॰ २६६

अलेक्जेंडर की भारत में पराजय और दुर्गति—श्री हरिश्चंद्र सेट; भाग १८, सं॰ १९६४, ए॰ ४६७

अवंतिका के दो शिलालेख खंड—श्री सूर्यनारायण व्यासः वर्ष ४३, सं० १६६५, पृ० ८७

त्रवधी हिंदी प्रांत में राम-रावण-युद्ध-हा॰ हीरालालः माग १०, सं॰ १६८६, पृ॰ १५ अशोक की धर्मलिपियाँ-म॰ म॰ गौरीशंकर हीराचंद ओकाः श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी, श्री दयाससुंदर दासः भाग १, सं॰ १६७७, पृ॰ ३३५, ४५५; माग २, सं॰ १६७८, पृ॰ ५५, २१५, २१५, २६१, ३६३

श्रष्टाण्यायी में वर्षित प्राचीन भारतीय मुद्राएँ—डा॰ वासुदेवशरणः वर्ष ४३, सं॰ १६६५, पृ॰ ३७५

श्राःयानक काव्य—श्री सत्यजीवन वर्माः भाग ६, सं० १६८२, पृ० २८७ श्राचार्य किव केशवदास—डा॰ पीतांषरदत्त बढ्ध्वालः भाग १०, सं० १६८६, पृ०३४६ श्राचार्य वसुबंधु का बोधिचित्तोत्पाद शास्त्र—श्री शांति भिक्षुः वर्ष ५३, सं० २००५, पृ० १७०

आधुनिक हिंदी गद्य के आदि आचार्य — श्री इयामसुंदर दासः भाग ६, सं० १६८२, पृ० १३

आधुनिक हिंदी नाटक—श्री देवेंद्रनाथ शुक्तः भाग १०, सं० १६८६, पृ० ५६७ आमेर के कछवाहा और राव पजून तथा राव कील्हण का समय—श्री हरिचरणसिंह चौहानः भाग १०, सं० १६८६, पृ० ६७

आमेर के महाराजा सर्वाई जयसिंह के अंथ श्रीर वेबशालाएँ —श्री केदारनाथ शर्मा; भाग १, सं० १६७६, पू० ४०३; भाग ५, सं० १६८१, पू० २२४

श्रालम और उनका समय—श्री विश्वनाथप्रसाद मिश्रः वर्ष ५०, सं० २००२, पृ० ३४ श्रालम की कृतियाँ—श्री विश्वनाथप्रसाद मिश्रः वर्ष ५२, सं० २००४, पृ० १०६ श्रालोचना और विचार—भाग ११, सं० १६८७, पृ० २०६

**ब्राशाधर भट्ट—श्री बलदेव उपाध्यायः भाग ६, सं० १६८२, पृ० ४०३** 

इंदौर म्यूजियम का एक शिलालेख—श्री रामेश्वर गौरीशंकर श्रोक्ताः भाग १२, सं० १९८⊏, पू० १

इतिहास-प्रसिद्ध दुर्ग र**णाधंभौर का संश्चिप्त वर्णन**--श्री पृथ्वीराज चौहान, भाग १४, सं० १६६१, पृ० १५७

इतिसंग के भारत-यात्रा-विवरण में उक्षिखित एक संस्कृत व्याकरण प्रंथ की पहचान— श्री सरस्वतीप्रसाद चतुर्वेदीः वर्ष ४६, सं० १६६८, पू० ४५

ईत्सिंग-निर्दिष्ट सिद्ध-प्रंथ —श्री राजकुमार जैनः वर्ष ५१, सं०२००३, पृ० ३१, ६२ ईरान-सम्राट् दारा का शूषा से मिला हुआ शिलालेख —डा॰ वासुदेवशरण अप्रवालः वर्ष ४६, सं० १६६८, पृ० ६७

उचारण श्री केशवप्रसाद मिश्रः भाग १०, सं॰ १६८६, पृ॰ २४६ उड़िया प्राम-साहित्य में राम-चरित्र—श्री देवेंद्र सत्यार्थीः भाग १५, सं॰ १६६१, पृ॰ ३१७

उत्तरकांड **धौर वा**ल्मी**कि रामायण—श्री भगवदाचार्यः भाग १७, सं० १६**६३, पूरु ४८६

उदयपुर का सचित्र विक्कप्तिपत्र—श्री धगरचंद नाहटा; वर्ष ५७, सं• २००६, ए॰ २२१ उद्भट भट्ट, उनका परिचय तथा धलंकार-सिद्धांत—श्री बदुकनाथ शर्मा; भाग ६, सं॰ १६८२, प्र॰ ३८१

जपमा का इतिहास -श्री उदयशंकर भट्टः भाग ६, सं॰ १६८२ पृ॰ १र६

उपायन पर्व का एक अध्ययन—हा॰ मोतीबंद्रः वर्ष ४८, सं॰ २०००, पृ० १४२ उर्दू का प्रथम कवि – श्री श्रजरत्न दासः भाग ४, सं॰ १६८०, पृ० २२६ उर्दू की उत्पत्ति —श्री चंद्रवली पांढेः भाग १८, सं० १६६४, पृ० २४५ उर्दू की हकीकत क्या है १—श्री चंद्रवली पांढेः वर्ष ५२, सं॰ १००४, पृ० ४६ उर्दू की हिंदुस्तानी—श्री चंद्रवली पांढेः वर्ष ४३, सं॰ १६६५, पृ० १८५ ऋष्यमूक-किष्किधा की भौगोलिक श्रवस्थिति—श्री राय कृष्णदासः वर्ष ५२, सं॰ २००४, पृ० १२:

एक ऐतिहासिक काव्य-श्री शोभालाल शास्त्रीः भाग १, सं॰ १६ ७९, पृ॰ २४६ एक ऐतिहासिक पाषाणादव की प्राप्ति-श्री जगन्नाथदास 'रत्नाकर'ः भाग ८, सं॰ १६८४, पृ॰ २२६

एक ऐतिहासिक भ्रम-संशोधन—श्री कुँवर कन्हैयाजूः भाग ६, सं॰ १६८५, पृ॰ १६६ एक प्राचीन मूर्ति—श्री जगन्नाथदास 'रत्नकर'ः भाग ८, सं॰ १६८५, पृ॰ २६७ एक प्राचीन हिंदी समाचारपत्र—श्री कालिदास मुकर्जीः वर्ष ४४, सं॰ १६६६, पृ॰ १६१

औरंगजेब का हितोपदेश—श्री लज्जाराम मेहता; भाग ११, सं॰ १६८७, पृ॰ १६६ ककुत्स्थ—श्री राय कृष्णदास; भाग १०, सं॰ १६८६, पृ॰ ४६७ कदर पिया—श्री गोपालचंद्र सिंह; वर्ष ४५, सं॰ १६६७, पृ॰ ६१ कश्रीर—श्री शिवमंगल पांडेय; भाग ५, सं॰ १६८१, पृ॰ २७३ कश्रीर का जीवनवृत्त—श्री चंद्रबली पांडेय; भाग १४, सं॰ १६६०, पृ॰ ४८६ कश्रीर का जीवनवृत्त—श्री चंद्रबली पांडेय; भाग १४, सं॰ १६६०, पृ॰ ४८६ कश्रीर का जीवनवृत्त— डा॰ पीतांबरद्त्त बङ्थ्याल; भाग १४, सं॰ १६६१, पृ॰ ४३६ करिह्या को रायसो—श्री उपंद्रशरण शर्मा; भाग १०, सं॰ १६८६, पृ॰ २७० कलचुरि सम्राट्—डा॰ हीरालाल; भाग ६, सं॰ १६८२, पृ॰ ४१७ कलिंग-चक्रवर्ती महाराज खारवेल के शिलालेख का विवरण-श्री काशीप्रसाद

किव कलश—मुंशी देवीप्रसादः भाग २, सं॰ १६७८, पृ॰ ६७ किव जटमल रचित गोरा-बादल की बात—म॰ म० गौरीशंकर हीराचंद ओमाः भाग १३, सं॰ १९८७, पृ॰ ३८७

जायसवातः भाग ८, सं १६८८, पृ० ३०१

किव जदुनाथ का 'वृत्तविलास'—म॰ म॰ गौरीशंकर हीराचंद श्रोमाः भाग ५, सं॰ १९८१ पृ॰ १६१

किव राजशेखर का समय-म॰ म॰ गौरीशंकर हीराचंद श्रोमाः भाग ६, सं॰ १९८२, पृ॰ ३६१

कवि राजशेखर की जाति—म॰ म॰ गौरीशंकर हीराचंद श्रोमाः माग ६, सं॰ १६८२, पृ॰ १६१

कवि शेख निसार कृत मसनवी यूसुफ-जुलेखा—श्री सत्यजीवन वर्माः भाग ११ सं॰ १६८७, पू॰ ४४५

किव गदाधर जी—श्री रामनारायख मिश्र; भाग ४, सं० १६८०, पृ० ४१३ किव स्रदास कृत नलद्मन काव्य — डा॰ भोतीचंद; वर्ष ४३, सं० १६६५, पृ० १२१ किवराज घोयी और उनका पवनदूत—श्री बलदेव उपाध्याय; भाग १०, सं० १६८६, पृ० २५६

कविवर समयसुंदर —श्री अगरचंद नाहटा; वर्ष ५७, सं• २००६, पृ० १ कवींद्राचार्य सरस्वती—श्री बटेकुष्णा; वर्ष ५२, सं• २००४, पृ० ७३ कवींद्राचार्य सरस्वती—श्री गोपाल दामोदर तामस्कर; वर्ष ५३, सं॰ २००५,

पु० ११६

कश्मीर से प्राप्त महाभारत का एक प्राचीन विक्री-पत्र—डा॰ वासुदेवशरण श्रमवालः वर्ष ४६, सं॰ १९९८, पृ० ३३७

काठियावाड़ आदि के गोहिल-श्री जिनविजय (मुनि); भाग १३, सं॰ १८९९, पृ॰ ४०५

कालिदास की प्रतिष्ठा और उनके समय तथा अंथ-रचना-क्रम संबंधिनी विवेचना पर एक दृष्टि—श्री रामकुमार चौबे; भाग १०, सं० १६८६, पृ० ५११

काइमीर के राजा संप्रामराज, अनंत और कलश-श्री शिवदत्त शर्मा; भाग ७, सं॰ १८८३, प्र० १७७

कामायनी-दर्शन—श्री पुरुषोत्तमलाल श्रीवास्तवः वर्ष ५६, सं० २००८, पृ० ३०० काश्मीर का मार्तंड-मंदिर—श्री व्योहार राजेंद्रसिंहः वर्ष ४४, सं० १६६६, पृ० १८३ काशी राजधाट की खुदाई—श्री राय कृष्णदासः वर्ष ४४, सं० १६६७, पृ० २०६ कुछ विचारणीय शब्द—श्री काका कालेलकरः वर्ष ४४, सं० १६६६, पृ० ४२१ कुछ शब्दों का व्युत्पादन—श्री बलदेवप्रसाद मिश्रः वर्ष ५२, सं० २००४, पृ० ८२ कुछ साहित्यिक शब्दों का व्युत्पादन—श्री बलदेवप्रसाद मिश्रः वर्ष ५०, सं० २००२, पृ० १५१

कुछ हिंदी शब्दों की निकक्ति—डा॰ वासुदेवशरण अप्रवालः वर्ष ४६, सं॰ १६६८, पृ॰ ६१

कुशान-कालीन भारत—श्री खुंदावन दासः भाग १६, सं० १६६२, पृ० १७१ 'कुसण्' शब्द का द्यर्थ—श्री विजयचंद्र सृरिः वर्ष ५१, सं० २००३, पृ० १६४ कोटिलीय द्यर्थशास्त्र का रचनाकाल—श्री कृष्णचंद्र विद्यालंकारः भाग १०, सं० १६८६ पृ० ४८७

कौटिलीय अर्थशास्त्र में राजा का स्वरूप-श्री सत्यकेतु विद्यालंकारः भाग ११, सं॰ १६८७, प्र॰ १

कोटिस्य का धन-वितरण और समाज-श्री भगवानदास केला; भाग १४, सं॰ १६६०, पू॰ २१७

- कौटिल्य-काल की कुछ प्रथाएँ गोपाल दामोदर सामस्करः भाग १०, सं० १६८६ पृ॰ १४१
- कौटिल्य-काल के गुप्तचर-भी वृंदावनदासः भाग १४, सं० १६६०, पृ० २०७
- क्या उत्तरकांड वास्मीकि-रचित है ?—श्री हृदयनारायण सिंहः भाग १७, सं० १६६ °, पृ० २५६
- क्या खड़ी बोली गँवारू बोली के ऋतिरिक्त ऋौर कुछ नहीं है ?—श्री टी॰ बाहम बेलीः भाग १७, सं॰ १९६३, पृ० १०५
- क्या प्रस्तावों द्वारा हिंदी का कायाकल्प हो सकता है ?--डा॰ धीरेंद्र बर्माः वर्ष ४४, सं॰ १९६६, पृ॰ २१२
- क्या मगध् के गुप्त सम्राद् मूल रूप में चीन-निवासी थे १- श्री परश्वमेरी लाल गुप्तः वर्ष ४४, सं॰ १६६६, पृ॰ २६३
- क्षत्रियों के गोत्र म॰ म॰ गौरीशंकर हीराचंद श्रोमाः भाग ५, सं॰ १६८१, पृ॰ ४३० खड़ी बोली की निरुक्ति श्री चंद्रवली पांडेयः भाग, १८, सं॰ १६८४, पृ॰ २८३
- खड़ी बोली के संख्यावाचक शब्दों की उत्पत्ति श्री शिवसहाय त्रिवेदीः भाग १४, सं०१६२१, प्र०३६७
- खड़ी बोली पद्य में भारतेंदु के प्रयोग—श्री कैसरी कुमार, वर्ष ५५, सं० २००७ (भारतेंद्र श्रुंक), पूरु ७५
- खुमाण रासो-डा॰ मोतीलाल मेनारियाः वर्ष ५७, सं॰ २००६, पृ॰ ३५० खुमाण रासो का रचनाकाल श्रोर रचयिता—श्री श्रगरचंद नाहटाः वर्ष ४४, सं॰ १६६६, पृ॰ ३८७
- खुमान श्रौर उनका ह्नुमत शिखनख—श्री गंगाप्रसाद श्रखौरीः भाग १३, सं०१६८६, पृ०४६७
- खुसरो की हिंदी कविता—श्री व्रजरत्नदासः भाग २, सं० १:७८, पृ० २६९ गंगानंद कवींद्र —श्री जगन्नाथ शास्त्री होशिंगः भाग ७, सं० १६८३, पृ० २१३ गढ़वाली भाषा के 'पखाणा' ( कहावतें )—श्री शालिग्राम बैष्णवः भाग १८, सं० १९९४, पृ० १०३, ४१७
- गत द्विसहस्राब्दी में संस्कृत व्याकरण का विकास-श्री सरस्वतीप्रसाद चतुर्वेदी; वर्ष ४६, सं० २००१, पृ० ३०१
- गर्भ श्रीमान् श्रथवा करेल के एक हिंदी कवि-श्री वेंक्टेश्वर; भाग १६, सं० १६६२, पू० ३१९
- गाथा-सप्तरात्ती—श्री मिट्टनलाल माथुरः वर्ष ५६, सं० २००८, पृ० ६५२ गुजरात देश श्रीर उसपर कन्नीज के राजाश्री का अधिकार—मं० म० गीरीशंकर हीराचंद ओमा; भाग ६, सं० १६८५, पृ० ३०५
- **गुप्त-कुंतल संबंध--श्री वासुदेव** उपाध्यायः वर्ष ४३, सं० १६६५; पृ० ९३

- गुप्त-युग में मध्यदेश का कलात्मक चित्रण— ढा० वासुदेवशरण अप्रवाल; वर्ष ४८, सं० २०००, पृ० ४३
- गुप्त सम्राट् और विष्णु-सहस्रनाम—हा॰ वहादुरचंद छाबड़ाः वर्ष ५४, सं० २००६, पृ०१
- गुहिल शीलादित्य का सामोली का शिलालेख—श्री रामकर्ण; भाग १, सं॰ १६७७, पु॰ ३११
- गोरा-बादल की बात-श्री मायाशंकर याहिकः भाग १५, सं १६६१, पृ० १८६
- गोस्त्रामी तुससीदास-भी इयामसुंदरदासः भाग ७, सं० १८८३, पृ० ३६१; भाग ८, सं० १९८४, पृ० ४६
- गोस्वामी तुलसीदास जी-श्री मायाशंकर याक्किकः भाग ८, सं० १६८४, पृ० ४०१ गोस्वामी तुलसीदास जी की विनयावली-श्री श्यामसुंदरदासः भाग १, सं० १६७७, पृ० ८३
- गोस्वामी तुलसीदास जी के दार्शनिक विचार—श्री राय कृष्ण जीः भाग ४, सं० १६८०, पृ० २७६
- गौतमीपुत्र शातकिए। की विजय-प्रशस्ति—श्री कृष्णदत्त वाजपेयीः वर्ष ४८, सं० २००० (विक्रमांक), पृ० ११४
- गौर नामक श्रज्ञात क्षत्रिय वंश-म० म० गौरीशंकर हीराचंद श्रोमा, भाग १३, सं० १६८६, पृ० ७
- प्रामोद्योग में प्रयुक्त ईख संबंधी शब्दावली—श्री हरिहरप्रसाद गुप्त, वर्ष ५१, सं०२००३, पू० ७१, १२२
- ग्वालियर के राजवंश की उत्पत्ति—म॰ म॰ गौरीशंकर द्वीराचंद स्रोमाः भाग १७, सं॰ १९६३, पृ॰ १
- घनानंद का एक ऋष्ययन—श्री शंभुप्रसाद बहुगुनाः भाग ४६, सं॰ १९९८, पृ०१४३
- चंदेल राजा परमाल के समय का एक जैन शिलालेख-श्री द्वीरालाल जैनः भाग १६, सं॰ १६६२, पृ॰ २७३
- चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पश्चिमोत्तरी विजय-यात्रा—श्री बुद्धप्रकाशः वर्षे ५१, सं० २००३, पृ० १५२
- चंद्रावली—डा॰ जगन्नाथप्रसाद शर्मा, वर्ष ५४ ( मारतेंदु झंक ), सं॰ २००७, पृ॰ ८८ चतुर्विंशति प्रबंध - श्री शिवदत्त शर्मा, भाग ५, सं॰ १६८१, पृ॰ ३६९ चयन
  - स्रंभेजी शिक्षितवर्ग द्वारा हिंदी की उपेक्श— वर्ष ४६, सं॰ २००८, पृ० ६६ श्रहाईसवें हिंदी-साहित्य सम्भेलन में स्वीकृत कुछ विशेष महत्त्वपूर्ण निश्चय— वर्ष ४४, सं० १९९६, पृ० ३१३

चयन

अफगानिस्तान की प्राचीन संस्कृति वर्ष ४४ सं० १६६६, पृ० २०१ 'अर्थ ऐंड हर सन्' ( श्री मैथिलीशरण गुप्त कृत 'पृथिवी ९त्र' का भी ए॰ जी॰

शिरफ कृत श्रंभेजी श्रनुवाद )—वर्ष ४६, सं॰ २००८, पृ० ३४५ श्रहिछत्र नामक प्राचीन नगर की खोज—वर्ष ४६ सं॰ १९६८, पृ० ६८ श्रायों की श्रादि भूमि पर पुराणों का साक्य—वर्ष ४४, सं॰ २००३, पृ० ६३ श्रोरियंटल कानफरेंस के हिंदी विभाग के श्रध्यक्ष का भाषण—वर्ष ४५,

सं॰ १६६७, पृ॰ ७१

कर्मभूमि सौर पाणिवाद—वर्ष ४८, सं० २०००, पृ० १६४ कदमीर में लिपि विवाद— वर्ष ४६, सं० १६६८, पृ० ६७ कुछ तंत्र मंथ—वर्ष ४१, सं० १६६५, पृ० २१०

ख श्रादि शून्य बाची शब्द एवं आकाश के साथ उनका दार्शनिक संबंध— बर्ष ४७, सं० १६६६, पू० ३१०

गरुड़ और श्रमिपुराण - वर्ष ४३, सं० १६६५, पृ० २०६ वंद्रगुप्त मौर्य के स्वंध में खोज — वर्ष ४३, सं० १६६५, पृ० ६६ छत्रसाल दशक का अन्तित्व — वर्ष ४४, सं० १६६७, पृ० ६५६ जगन्नाथ मंदिर की उत्पत्ति — वर्ष ४३, सं० १६६५, पृ० २०८, जातीय संगीत — वर्ष ५५, (भारतेंदु श्रंक) सं० २००७, पृ० १२४ जैसलमेर का जिनभद्र झानभंडार — वर्ष ६५, सं० २००७, पृ० ३१६ ज्योतिष के आधार पर कालिदास के समय का निश्चय — वर्ष ६७, सं० २००६, पृ० ३६७

तथागत - वर्ब ४७, सं० १६६५ पृ० १६७ दक्षिण-भारत हिंदी-प्रचारक-सन्मेलन के समापति का अभिभाषण-वर्ष ४५, सं० १९६७, पृ० ३५६

द्तिया की यात्रा—वर्ष ५६, सं० २००८, पृ० १४८
देवनागरी और भारत के मुसलमान शासक—वर्ष ४३, सं० १६६५, पृ०१०४
देवनागरी और हिंदुस्तानी—भाग १७ सं० १६६३, पृ० १७
धनिय गोप के उद्गार—वर्ष ४९, सं० २००१, पृ० २५८
निखिल भारतीय भाषा हिंदी—वर्ष ५२ सं० २००४, पृ० १६८
निखल और कालिदास—वर्ष ४५, सं० १६६७, पृ० १७३
निदेश—वर्ष ५४, स० २००६, पृ० २२६, ३१६, वर्ष ५५, सं २००७,

पृ० २२१, ३२९; वर्ष ४६, सं० २००८, पृ० ६७, १६२; वर्ष ४७, सं० २००९, पृ० ७१, २८६, ३७१ पंचांग-शोध—वर्ष ४७, सं० १६६७, पृ० ३२३ पंजाब में हिंदी—वर्ष ४४, सं० १६६७, पृ० १७५ चयन

पद्य (मारतेंदु के) — वर्ष ५.६ सं० २००७, पृ० ११५ पहाइपुर (वंगाल) में महत्त्वपूर्ण शोध— वर्ष ४४, सं० १६६४, पृ० २१५ पृथिवीपुत्र— वर्ष ४१ सं० १६६८, पृ० २६६ पौरव पराक्रम पदक—वर्ष ४८, सं० २०००, पृ० १६७ प्राचीन काल में हस्ततिखित शंथों का मूल्य और महत्त्व—वर्ष ५७, सं० २००९, पृ० ३६६

प्राचीन मछितियों की पहचान—वर्ष ५७, सं०२००९, पृ०, २७५ बहुजन हिताय बहुजन सुखाय—वर्ष ५८, सं०२००६, पृ०२१४ भारत का सांस्कृतिक संकट—वर्ष ५४, सं०२००६, पृ०१६८ भारत की एकता—वर्ष ४७, सं०१६६६, पृ०३१५ भारत-वंदना, वर्ष ४८, सं०२०००, पृ०१ भारतवर्ष की उन्नित कैसे हो सकती हैं ?—वर्ष ५५ (भारतेंदु श्रंक), सं०२००७, पृ०१२७

भारतीय पुरातत्त्व शोध का कार्य — वर्ष ४३, सं० १६६५, पृ० १६८ भारतीय भाषात्रों के लिये एक लिपि की आवश्यकता – वर्ष ५७, सं० २००६, पृ० ६६

भारतीय मुद्राशास्त्र - वर्ष ४३, सं० १६६५, पू० २०३ भारतीय साहित्य की एकता—वर्ष ५४, सं० २००६, पुरु ३१५ महाजनक और देवी मिएमेखला का संवाद - वर्ष ४८, सं० २०००, पू० २३७ महाभारत काल की खुदाई—वर्ष ४३ सं० १६६५, पू० ४४१ यह उपेक्षा क्यों ? - वर्ष ४६, सं० १६६८, पृ० १६७ राजभाषा-परिषद् का श्रध्यक्षीय भाषण — वर्ष ५५, सं० २००७, पृ० ३२४ रावरण की लंका की ठीक स्थिति—वर्ष ४६, सं० १६६८, पू० २४१ राष्ट्रपति का भाषाग्य-वर्ष ५४, सं० २०८६, प्र० ३०६ राष्ट्रभाषा का स्वरूप-निर्णय—वर्ष ४३, सं० १६६५, पृ० ४३८ राष्ट्रभाषा-परिषद् के सभापति का भाषण-वर्ष ४४, सं० १९९६ पू० ३०२ रीवाँ राज्य में शोध-वर्ष ४३, सं १६६४, प्० ४३= ले॰ क॰ सारंगधर सिंह का भाषण-वर्ष ४५, संग २००७, पूर २०९ वैद्यनाथ की यात्रा - वर्ष ५५. ( भारतेंदु श्रंक ) सं० २००७, पृ० १३४ शब्दों का देश-वर्ष ४४, सं० ६००६, पुं ५५ संस्कृत वाङ्मय में 'सरस्वती' शब्द-वर्ष ४७, सं० १६६६, प्र० ३०५ संमेलन की घोषणा-वर्ष ४६, सं ० १९६६, ए० ३५१ संमेलन के सभापति का भाषण- वर्ष ५४, सं० २००६ पू० २१५

चयन

संमेलन के सभापित का श्रामिभाषण—वर्ष ४५, सं० २००७, पू० २१४ सरयूपार की यात्रा—वर्ष ४६, ( भारतेंदु श्रंक ), सं० २००७, पू० १३६ साहित्य-परिषद् के सभापित का श्रामिभाषण—वर्ष ४३, सं० १६६६, पू० ३६६ साहित्य-संमेलन के सभापित का श्रामिभाषण—वर्ष ४३, सं० १६६५, पू०३११ सिंहल, स्थाम और मलय की भाषाओं में संस्कृत शब्द—वर्ष ६२, सं० २००४, पू० १७०

सुरुहानी का ज्वाला देवी का मंदिर – वर्ष ५६, सं० २००८, पृ० ६३ हिंदी की परंपरा—वर्ष ५४, सं० २००६, पृ० २०३ हिंदी में खोज और आलोचना कार्य – वर्ष ५७, सं० २००६, पृ० ६१ हिंदी-साहित्य-संमेलन के सभापति का अभिभाषण—वर्ष ४५, सं० १६६७, पृ० ३६४

हिंदी-साहित्य-संमेलन में स्वीकृत प्रस्ताव — वर्ष ५५, सं०२००७, पृ० २२१ चरखारी राज्य के कवि—श्री कुँवर कन्हेया जू; भाग ६, सं०१६८५, पृ० ३६१ चरैवेति-चरैवेति गान—डा० वासुदेवशरण श्रमवाल, वर्ष ४८, सं०२०००

(विक्रमांक), पृ० ५

चाँदबीबी-श्री मुंशी देविप्रसादः भाग ३, सं० १६७९, ए० १६३ चारणों और भाटों का झगड़ा, बारहट लेक्स्ना का परवाना-श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरीः भाग १, सं० १६७७, ए० १२७

चिरंजीव भट्टाचार्य—श्री जगन्नाथ शास्त्री होशिंगः भाग ६, सं० १६८२, पृ० ३६३ चिन्हांकित मुद्राएँ—श्री पंड्या बैजनाथः भाग १५, सं० १६६१, पृ० ३३१ चीनी साहित्य में राम का चित्रि—श्री बुद्धप्रकाशः वर्ष ५४, सं० २००६, पृ० २८४ चौरासी वैष्णवन की वार्ता श्रोर दो सो बाबन वैष्णवन की वार्ता—श्री लालताश्रसाद दुबे, वर्ष ५७, सं० २००६, पृ० २४०

छिताई-चरित—श्री बटेकुष्णः वर्ष ४१, सं० २००३, पृ० ११४, १३७ जंबूद्वीप का धर्म, इतिहास तथा भूगोल— डा॰ प्राणनाथः भाग १६, सं० १९६२, पृ० ६७

जगडू चरित—श्री शिवदत्त शर्माः भाग ४, सं॰ १६८०, पृ॰ २१५ जटमल की गोराबादल की बात—श्री नरोत्तमदास स्वामीः भाग १४, सं॰ १६६०, पृ॰ ४२६

जयम् द्यौर फता की प्रतिमाएँ—श्री चतुरसिंह; भाग ११, सं० १६८७, पृ० १६१ जबनिका—श्री बलदेव उपाध्यायः वर्ष ५३, सं० २००५, पृ० १३२ जानपद जन—डा० वासुदेवशरण श्रमवालः वर्ष ४६, सं० २००१, पृ० २५२ जायसी का जीवनवृत्त —श्री चंद्रवली पांडेयः माग १४, सं० १६६०, पृ० ३८३

जेतवन—श्री राहुत सांकृत्यायनः भाग १५, सं० १९९१, पृ० २५७ जैन काल-गणना विषयक एक तीसरी प्राचीन परंपरा—श्री क्रुनि कल्याण विजयः भाग

११, सं० १६८७, पृ० ७४

जैनागर्मों में चरित्तिस्ति मारतीय सिपियाँ एवं 'इच्छा' सिपि--श्री अगरवंद नाहटा; वर्ष ५७, सं २००९, पृ० ३४१

ञ्योतिष मंत्र गर्मसंहिता में भारतीय इतिहास-श्री काशीप्रसाद जायसवातः भाग १०, सं० १६८६, पृ० १

हिंगल भाषा-श्री गजराज श्रोमा; माग १४, सं॰ १६६०, पृ० ९३

हूँ गरपुर राज्य की स्थापना—म॰ म॰ गौरीशंकर हीराचंद श्रोभन्नः भाग, १, सं॰ १६६७, पृ० १५

तसञ्जुफ अथवा सूफीमत का कमिक विकास-श्री चंद्रवली पांडेव; भाग १६, सं०१६६२, पृ०४४३

तसञ्जुक का प्रभाव—श्री चंद्रवली पांढेयः भाग १८, सं०१६६४, पृ०२६ तिव्वत की चित्रकला—श्री राहुस सांकृत्यायमः भाग १८, सं०१६६४, पृ०३२५ तिव्वत की संवत्सर-गणना—श्री राहुस सांकृत्यायनः भाग १२, सं०१६८८, पृ०५०३ तुलसी का श्रंलकार-विधान—श्री मोहनवल्लभ पंतः भाग १२, सं०१६८८, पृ०१४७

त्रेभाषिक शिलालेख—श्री पूरणचंद्र नाहर; भाग ७, सं० १९८३, पृ० १ दंडी की अवंतिसुंदरी कथा—श्री बलदेव उपाध्याय; भाग ५, सं० १९८१,पृ० २४७ दशोन—श्री देवसहाय त्रिवेद; वर्ष ५३, सं० २००५, पृ० १०५ दारा शिकोह के फारसी उपनिषद्—श्री शालियाम श्रीवास्तव; वर्ष ४७, सं० १९९९,

प्रव १७९

देवकुल श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरीः भाग १, सं० १९७७, पृ० ९५ देविगिरि के यादवों का शासन-प्रवंध—श्री विशुद्धानंद पाठकः वर्ष ५४, सं० २००६, पृ० १७७

देवनागरी लिपि श्रीर मुसलमानी शिलाकेख—डा० द्दीरानंद शास्त्रीः वर्षे ४५, सं०, १९९७, प० १३

देवलदेवी और खिक खाँ—श्री जगनलाल गुप्तः भाग ११ः सं ० १९८७, ए० ४०७ 'देवानां प्रिय' पद का अर्व शि ईश्वरचंद्र शर्मा मीद्गल्यः वर्षे ४६, सं ० १९९८, ए० १३५

देश का नामकरण - डा॰ वासुदेवशरण अप्रवालः वर्षे ४८ (विक्रमांक ), स'० २००० ए॰ ३३

देशभाषा—डा० हीरातातः भाग ११, सं० १९८७, पू॰ ४३९ द्रौपदी का बहुपतित्व—श्री सक्सीनारायण् सिंह 'सुधांसु': भाग १२, सं० १९८८, पू॰ २२५ द्विगर्त ( द्वाँगर ) देश के कवि श्री कांलसिंह विसीरियाः भाग १६, सं० १९५२, पृ॰ २७७

घतुर्वेद रहस्य—श्री बदुकप्रसाद खत्री; साग ९, सं० १९८५, पू॰ ३८७ घार से प्राप्त एक शिलालेख—श्री वाकणकर; वर्ष ५५, सं० २००७, पू॰ ४०६ नंदगाँव के घानंदघन—श्री विश्वनाथप्रसाद सिम्न; वर्ष ५३, सं० २००५, ५० ४८ नंददास—श्री शंभुप्रसाद बहुगुणा; वर्ष ४४, सं० १९९६, पू॰ ३९९ नंददास की रूपमंजरी—श्री परशुख्य चतुर्वेदी; वर्ष ५७, सं॰ २००६, पृ॰ २३१ नंदिवर्द्धन—श्री जगन्मोहन वर्मा; माग २, सं॰ १६७८, पृ॰ १५९

नई जायसी-प्रधावली तथा पद्मावत की लिपि और रचनाकाल-श्री चार्स्स नेपियर: वर्ष ५७, सं० २००६, पृ॰ ३३१

नवाव स्नानस्वाना चरितम् — डा० विनायक वामन करंबेलकरः वर्ष ५६, सं• २००८, पृ० २८६

नागरी श्रोर मुसलमान—श्री चंद्रवली पांडेयः वर्ष ४५, सं० १६६७, पृ० ३५ नागरीयचारिणी पत्रिका के प्रथम १८ आगों के लेखों की अनुक्रमणिका— भाग १८, सं० १६६४, पृ० ४७६

नालंदा महाविहार के संस्थापक—श्री वासुदेव उपाध्यायः भाग १५, सै० १९६१, पृ० १४६

निर्वाण का स्वरूप--श्री बलदेव उपाध्यायः वर्ष ४१, सं० २००३, पृ० ४९ निवेदन-संपादकीयः माग २, सं० १९७८, पृ० १ नेमिद्त का काव्यत्व--डा॰ फतहसिंहः वर्ष ४४, सं० २००६, पृ० ३०० पर्वजित और वाहीक ग्राम--डा॰ कासुदेवशरण अप्रवालः वर्ष ४४, सं॰ १९९६, प्० २३५

पतंजिल का समय—श्री व्यत्रिदेव गुनः भाग ६, सं॰ १९८६, पृ॰ २५३ पत्रकार भारतेंडु – श्री ब्रजेंद्रकिशोर अञ्चलालः वर्ष ५५, सं॰ २००७, पृ॰ ५६

पद्माकर के काञ्च की इस्छ विशेषताएँ—श्री श्रस्तीरी गंगाप्रसाद सिंहः आग १५, सं० १६६१, पृ० १६५

पदमाबत की लिपि तथा रचनाकाल भी चंद्रवली पाँडेयः भाग १२, सं ॰ १८८८, पु॰ १०१

पद्मावत का सिंहल द्वीप—म॰ म॰ गौरीशंकर द्वीरत्वंव कोझाः भाग १३, सं॰ १६८६, पु॰ १३

पन-चे-यूचे—भी जगम्मोहन वर्माः मामा १, सं॰ १६७७, षृ० १६७ परमार राजा भोज का उपना (त्रिमुवन नारायण)—म० म० गौरीशंकर हीराचंद स्रोम्नाः भाग १, संः १६७६, ष्० १ परिवर्तन-सूची (ना॰ प्र॰ पत्रिका की)--

वर्ष ४३, सं० १९६५, पू० २२८;

वर्ष ४४, सं० १११६, पृ० ४४९;

वर्ष ४६, सं० १६६८, पृ॰ ६३;

वर्ष ५४, सं० २००७, पृं० ३५१;

वर्ष ५६, सं० २००८, पृ ० ४२६;

वर्ष ५७, सं० २००६, पृ०३६० के बाद।

परिष्राजक महाराज हस्तिन के दानपत्र—शी बासुदेव उपाध्यायः वर्ष ४३, सं० teex, go vot

पाणिनि और उनका शास्त — डा॰ वासुदेवशरण अप्रवातः वर्ष ५६, सं० २००८, पु० १८४

पाणिनिकालीन भूगोल—डा॰ वासुदेवशरण अग्रवालः वर्ष ५७, सं॰ २००९,

पाणिनिकालीन मनुष्य-नाम—डा॰ वासुदेवशरण अप्रवातः वर्ष ५५, सं॰ २००६, 388 OB

पाणिनि की कविता -श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरीः भाग १, सं० १६७७, पृ० ३५६ पाणिनि के समय में एक धार्मिक संप्रदाय-श्री बलदेव उपाध्यायः भाग ४, सं० १६८०, प्र० १०५

पारिक्षिती गाथाएँ--डा॰ वासुदेवशरण अप्रवालः वर्ष ४८, संगु२०००, पृ० ३१ 'पीठमर्द' श्रोर 'छाया नाटक'—श्री बलदेवप्रसाद मिश्रः वर्ष ५१, सं० २००३, Q 0 88€

पृथिवीपुत्र (कविता श्रौर श्रनुवाद) -- श्री मैथिलीशरण गुप्तः श्रनु॰ श्री ए॰ जी॰ शिरफ; वर्ष ५६, सं॰ २००८, पृ० ३४४

पृथिवी सूक्त—एक अध्ययन—श्री पृथिवीपुत्रः वर्ष ४८, सं॰ २०००, पृ० ४६ पृथ्वीराज रासी-डा॰ श्यामसुंदरदासः वर्व ४५, सं॰ १९६७ पृ० ३४६

पृथ्वीराज रासो का निर्माण-काल-म॰ म॰ गौरीशंकर हीराचंद श्रोमाः भाग १०, सं॰ १६⊏६, पृ० २६

पृथ्वीराज रासो की एक पुरानी प्रति और उसकी प्रामाणिकता-श्री दशरथ शर्माः वर्ष ४४, सं० १६६६, पू० २७५

पृथ्वीराज-विजय—श्री शिवदत्त शर्माः भाग ५, सं० १९⊂१, पृ० १३३ पुराणों की इक्ष्वाकु वंशावली -- श्री राय कृष्णदासः वर्ष ५६, सं० २००८, पृ० २२६

पुराखों के महत्त्व का विवेचन-श्री पंड्या बैजनाथ; भाग १०, सं० १६८६, १३१ ०ए

पुरानी जन्मपत्रियाँ -श्री मुंशी देवीप्रसादः भाग १, सं० १९७७, पृ० ११४

पुरानी हिंदी - श्री चंद्रघर शर्मा गुलेरी; भाग २, सं० १७६८, पृ० ५,२११,२४१,२७१ पुरानी हिंदी का जनमन्कात-श्री काशीप्रसाद जायसवाल; भाग ८, सं० १६८४, पु०२१६

पुराने सिक्कों की कुछ बातें - श्री लोचनप्रसाद पांडेय; भाग १०, सं० १६८६, पु॰ ७६

पुष्कर-श्री शिवदत्त शर्मा, भाग म, संग्रेटम्, पृ० २४१, ४३३ पूर्वो झोर प्रशस्ति- डा॰ बहादुरचंद छाबड़ा; वर्ष, ५७, संग्रेट०, पृ० १४६ पैशाची भाषा- श्री सत्यजीवन वर्मा; भाग ११, संग्रेटम, पृ० ३५ प्रतिमा-परिचय-श्री शिवदत्त शर्मा; भाग ५, संग्रेटम, पृ० ४४५; भाग ६, संग्रेटम, पृ० २११

प्रतिसंस्कृत देवनागरी लिपि—श्री श्रीनिवासः वर्ष ५३, सं० २००५, पृ० ५० प्रत्यालोचना—श्री हरिचरण सिंह चौहानः भाग ६, सं० १९८२, पृ० ४३७ प्रभास पाटन के यादव भीम के सं० १४४२ के शिलालेख की समीक्षा—श्री रामकर्णः भाग ४, सं० १९८०, पृ० ३४३, ३६१

प्रशस्ति-काञ्य में इतिहास की सामग्री—श्री बटेकुरुण; वर्ष ५०, सं० २००२, पृ०१२२

प्राकृत जैन साहित्य की रूपरेखा—श्री छादिनाथ नेमिनाश उपाध्ये; वर्ष ५५, सं० २००७, पृ० १५७

प्राक्तथन संपादकीयः भाग १, सं० १६७७, पृ० १

प्रागैतिहासिक लाट देश — श्री कृष्णटोपणलाल शर्मा जेतली; वर्ष ५४, सं० २००६, पु॰ ४६

प्राचीन श्राचायों के प्रति पाशिनि की श्रास्था - श्री रामशंकर भट्टाचार्यः वर्ष ५७, सं० २००६, पृ० २६

प्राचीन श्रायांवर्त श्रीर उसका प्रथम सम्राट्—श्री जयशंकर प्रसादः भाग १०, सं० १६८६, पृ० १५५

प्राचीन उज्जयिनी की मुद्राएँ—श्री सूर्यनारायण व्यासः भाग १२, सं॰ १६८८, पृ॰ २१७

प्राचीन जैन हिंदी साहित्य - श्री पूर्णचंद्र नाहरः भाग २, सं॰ १६७८, पृ० १७१

प्राचीन द्वारक। - श्री हाथीभाई शास्त्री; भाग १२, सं १६८८, पृ ९७

प्राचीन पारस का संक्षिप्त इतिहास—श्री रामचंद्र शुक्कः भाग १, सं॰ १६७७, पृ २१६, २८८

प्राचीन भारत के तपोवन-श्री कृष्णदत्त वाजपेयीः वर्ष ५३, सं० २००५, पृ० २३५ प्राचीन भारत के न्यायालय-श्री युंदावन दासः भाग १४, सं ११६०, पृ० ३७७ प्राचीन भारत में श्रह्ममेश—श्री कृष्ण्यस्य वाजपेशी; वर्ष ६२, सं॰ २००४, पृ० १ प्राचीन भारत में व्यावसाधिक शिक्षा—श्री केशक्यंद्र मिश्र; वर्ष ६१, सं० २००३,

पृ॰ ६८
प्राचीन भारत में श्रियाँ श्री रामप्यारी शास्त्री; माग १५, सं॰ १६६१, पृ॰ १२६
प्राचीन भारतीय गिएत—श्री कुमारी भ्रिप्ति सिंहः वर्षे ४ , सं॰ १६६६, पृ॰ १८७
प्राचीन भारतीय यान – श्री नीत्तकंठ पुरुषोत्तम ओशी; वर्षे ५६, सं॰ २००६,
पु॰ ३१७

प्राचीन भारतीय कीएा-श्री नीसकंठ पुरुषोत्तम जोशी, वर्ष ५८, सं० २००६ प्०१२०

प्राचीन शल्य-तंत्र-शि अत्रिदेव गुप्तः भाग ८, सं० १६८४, १५५

प्राचीन इस्तिलिखित हिंदी पुस्तकों की खोज—डा॰ पीतावंर दत्त वड़थ्यातः

वर्ष ४४, सं० १६६६, पृ० १०७, ३५५; वर्ष ४५, सं० १६६७, पृ० ३१३

प्राचीन हस्तक्कित हिंदी मंथों की खोज-श्री विश्वनाथप्रसाद मिश्रः वर्ष ६१, सं॰ २००३, पृ० ४०, १६७

प्राचीन हस्तिलिखित हिंदी पुस्तकों की स्थेज-श्री विश्वनाथप्रसाद मिश्रः वर्ष ५६, सं० २००८, पृ०१

प्राचीन हिंदू गिरित में श्रेढी का व्यवहार—डा॰ व्रजमोहनः वर्ष ५२, लं ०२००४,

प्रोम-चिनगारी—श्री श्रक्तरहुसेन निजामी; वर्ष ५७, सं० २००६, प्र० ४६ प्रोमनिधि—श्री नारायण शास्त्री खिस्तै; भाग ६, सं० १६८२, प्र० ३७१ प्रोमरंग तथा श्रामास रामायण—श्री व्रजरवदास; भाग १३, सं० १६८६, प्र० ४०६ फलीधी की कुटिल लिपि—श्री भँवरलाल नाहटा; वर्ष ४३, स० १६६५, प्र० २४६ फारसी भाषा का एक ऐतिहासिक गद्य-पद्य-मय काव्य—श्री व्रजरव्रदास; भाग ४, मं० १६८१; प्र० ५७

बनारसी बोसी का तुलनात्मक तथा ऐतिहासिक व्याकरश—श्री वाचस्पति उपाध्यायः भाग १७, सं० १६६३, पृ० १२३

बाजबहादुर और रूपमती—श्री सुंशी देवीप्रसादः साग १, सं० १६७६, ४०१६५ बाबा सुमेरसिंह साहबजादे—श्री किशोरीलाल गुप्तः वर्ष ५७; सं० २००६, ४० २१ बाला जी जनार्दन पंत मानु नाना फड़नबीस—श्री झजरबदासः वर्ष ५३, सं० २००५, ४०१३६

बाली द्वीप में हिंदू वैभव—डा० हीरानंद शास्त्रीः भाग १०, सं० १६८६, पू० ४०७ विहारी-सतसई की प्रतापचंद्रिका टीका—श्री पुरोहित हरिनारायण शर्माः भाग १०, सं० १६८६, पृ० ३२३

बिहारी सतसई के टीकाकार बानसिंह कवि कीन बे १ - श्री ध्यारचंद नाहटा; क्यें ४६, १६६८, पु० ५५ विहारी-सतसई-संबंधी साहित्य-भी जगनाथदास रज्ञाकर; भाग ६, सं १६८५, प्र० ५६, १२१, १२६; भाग १०, सं० १९८६, प्र० ४७३

बीसलदेव रासो का निर्माण-काल--म॰ म॰ गौरीशंकर हीराचंद श्रोमाः वर्ष ४५, १६६७, पृ॰ १६३

बुदेललंड का संक्षिप्त इतिहास—श्री गोरेलाल तिवाड़ी, भाग १२, सं० १९८८, प्र० ३२१; भाग १३, सं० १९८६, प्र० ६६, ३४१

बुंदेलों का इतिहास—भी अजरब्रदासः भाग ३, सं० १६८६, पृ० ४१३ बुद्धिप्रकाश—श्री अस्बोरी गंगाप्रसाद सिंहः भाग ७, सं० १६८२, पृ० ४६५ बूँदी का सुलहनामा—भी प्रेसवल्लभ जोशीः भाग २, सं० १६७८, पृ० २५१ बूँदी के सुलहनामे—भी हरिचरण सिंह चौहानः भाग ७, सं० १६८३, पृ० २१७ बेलि किसन रुकमणी री—भी राजवी अमरसिंहः भाग १८, सं० १६६०, प्र० २३७ बोगाज कुई के कीलाक्षर लेखों में बैदिक देवता—डा० मोतीचंदः वर्ष ४८, सं० २०००, प्र० १३८

बोधा का बृत्त—श्री विश्वनाथप्रसाद मिश्र; वर्ष ५२, २००४, ए० १३ बोधिचर्या —श्री नरेंद्रदेव वर्मा; भाग ८, सं० १६८८, ए० ३२३, ३६१ बौद्ध धर्म के रूपांतर — डा॰ मथुरालाल शर्मा; भाग ११, सं० १६८७, ए० १०५ बौद्ध संस्कृत साहित्य—डा॰ मथुरालाल शर्मा, भाग ११, सं० १६८७, ए० ४६३ बाह्यी लिपि का विकास और देवनागरी की उत्पत्ति—डा॰ बहादुरचंद छाबड़ा; वर्ष ४६, सं० २००१, ए० २७५

भक्त झखा—श्री गंगारांकर बलदेवरांकर पंड्याः वर्ष ५५, सं० २००७, १० १७२ भगवतराय खीची—श्री व्रजरव्रदासः भाग ५, सं० १६८१, १० १८५ भगवान महावीर और मखिलपुत्र गोशाल श्री मुनिराल विद्याविजयः भाग १८, सं० १६६४, १० २०३

भारत श्रीर श्रन्य देशों का पारस्परिक संबध चद्रगुप्त वेदालंकार; वर्ष ४८, सं० २०००, पु॰ २०१

भारत में हू ग्र-शासन—श्री वासुदेव उपाध्यायः भाग १६, स० १६९२, पृ० १२६ भारत वंदना — ( महाभारत से )ः वर्ष ४८, सं० २०८०, प्र० १ भारतवर्ष का इतिहास—श्री पड्या बैजनायः भाग १४, सं० १९६०, प्र० १७३ भारतवर्ष की ऋाधुनिक आर्यभाषाएँ—डा॰ वाचूराम सक्सेनाः भाग ७, सं० १९८३, पृ० १२१

भारतवर्ष की सामाजिक स्थिति—श्री भगवतशरण उपाध्यायः भाग १५, सं० १६६१, **१० ४५**१

भारतवर्ष के कतिपय प्राचीन देवालयों पर मोगासनों की प्रतिमाएँ -श्री शिवद्श शर्माः वर्ष ४३, सं० १६६५, ४० १७६ भारतवर्ष के प्राचीन उपनिवेश—डा॰ रघुवीरः भाग ७, सं० १९८३, पृ॰ ३२९ भारतवर्ष के साम्राज्यकाल का एक संस्कृत इतिहास—श्री पंड्या बैजनाथः भाग १६, सं० १६९२, पृ॰ २२३

भारतीय कला में गंगा श्रीर यमुना-श्री बासुदेव उपाध्यायः भाग १५ सं० १९९१, पृष्ठ ४९९

भारतीय नाट्यशास्त्र - श्री इयामसुंदरदासः भाग ६, सं० १९८२, प्र० ४३ भारतीय मुद्राएँ श्रीर उनपर हिंदी का स्थान-श्री दुर्गाप्रसादः वर्ष ४५, सं० १९९७, पु० १

भारतीय मुद्राओं का सविशेष श्राध्ययन—डा॰ वासुदेवशरण श्राप्रवालः वर्ष ५५, स० २००७, पृ॰ २६५

भारतीय वेषभूषा - डा॰ मोतीचंद्रः वर्ष ४९, स० २००१, ए० ३२९

भारतीय सृष्टि-क्रम विचार—डा० संपूर्णानंदः वर्ष ४६, स० १९९८, १० २८९

भारतेंदु ऋौर उनकी साहित्य-धारा – श्री करुणापित त्रिपाटीः वर्ष ५५, स २००७, प्र० ९९

भारतेंदु श्रौर उनके पूर्ववर्ती कवि—श्री किशोरीलाल गुप्तः वर्ध ५५, ६० २००७,

भारतेंदुकालीन एक विस्मृत साहित्यकार—श्री हृदयनारायण सिंहः वर्ष ५७, स० २००९, ४० २६४

भारतेंदु का सक्षिप्त जीवनवृत्त एव साहित्य—श्री ब्रजरत्नदासः वर्ष ५५, सं० २०८७, ४०१

भारतेंदु की झंद-योजना—श्री चंद्राकर शुक्तः वर्ष ५५, सं० २००७, ए० ८० भारतेंदु की भारतीयता—श्री चंद्रवली प डेयः वर्ष ५५, सं० २००७, ए० १०५ भारतेंदु के नाटक—एक दृष्टि—श्री कृष्ण्यदेवप्रसाद गौड़ः वर्ष ५५, सं० २००७, ए० ९४

भारतेंदु के निवध—डा॰ केसरीनारायण शुक्त वर्ष ५५, सं० २००७, पृ० ४० भारतेंदु जी की भाषा और शैली—श्री गोपाललाल खन्नाः भाग १७, सं० १९९३, पृ० ३८७

भारते दु हरिश्चद्र श्रौर पुरातत्त्व — श्री उदयशंकर त्रिवेदी शास्त्रीः वर्ष ५५, सं० २००७, प्र० ६७

भारशिव राजवंश-श्री काशीप्रसाद जायसवातः भाग १३, सं॰ १९८९, प्र० १ भूपति कवि - श्री भगीरथप्रसाद दीक्षितः भाग ३, सं० १९७९, प्र० ३२५ भूपा वल्तम-वर्ष ४७, सं० १९९९, प्र० २४५

भूषण और मतिराम—श्री भगीरथप्रसाद दिक्षितः भाग ४, रं॰ १९८०, ए० ४२ १ भूषण की शृगारी कविता— डा० पीतांबरदत्त बङ्ध्वालः वर्ष ४३, सं० १९९५, पूर्व ६६५ सुग्रवंश श्रीर भारत- डा॰ किस्सुनाम सीताराम सुक्थनकरः वर्ष ४% वं० १९४७, ए० १०५

मोजपुरी का नामकरण—का० उदयनारायस ,तिवारी; वर्ष. ५३, सं० २००५, ४० १६३

भोजपुरी मामगीलों में मौरी का स्थान-की वुर्गाप्रसाद सिंह; भाग १४, संव १९९०, पृठ २६१

भोजपुरी बोली पर एक रष्टि - डा० उदयनारायण विवासी; भाग १४, सं० १९९०, पु॰ ३४३

मझन कर्त मधुमालती - श्री चंद्रवली पांडेयः वर्ष ४३, सं० १९९५, पृ० २५५ मंडलीक काव्य-श्री जयचंद्र विद्यालंकारः भाग ३, सं० १९७५, पृ• ३३५ मंडोर—श्री विश्वेश्वरनाथ रेडः वर्ष ५४, सं० २००६, पृ० २६

मंत्र-बिंब — श्री सुहम्मद यूसुफ खाँ अफस्ँ: भाग ६, सं० १९८२, ए० १६३, ३३१; भाग ७, स० १९८३, ए० ११३, ३४५

मत्री कर्मचद्र - श्री शिवदत्त शर्माः भाग ५, सं० १९८१, ४० २९५
मत्री मढन श्रीर उसके प्रथ - श्री शोभालाल शास्त्रीः भाग ४, सं० १९८०, ४० ७६
मश्रासिरुल उमरा - श्री देविप्रसाद ( मुंशी )ः भाग १, सं० १९७६, ४० २०१
मश्रुरा की बौद्ध-कला - डा॰, वासुदेवशरण अमवालः भाग १३, सं० १९८९, ४० १७
मदनाष्टक - श्री भगीरथप्रसाद दीक्षितः भाग ४, सं० १९८०, ४० ११३
मध्यदेश का विकास - डा॰ बाबूराम सक्सेनाः वर्ष ५०, सं० २००२, ४० २१
मध्यदेश का विकास - डा॰ धीरेंद्र वर्माः भाग ३, सं० १९६९, ५० ३१
मध्यदेश का इतिहास - डा॰ हीरालालः वर्ष ४४, सं० १९९६, ५० १
मरहठा शिविर - श्री शिवदत्त शर्माः भाग १०, सं० १९८६, ४० २३३
मर्ग श्रीर खाल - श्री जयचद्र विद्यालकार देविहः वर्ष ५०, ६० १९
मतिक मझन श्रीर उनकी मधुमालत - श्री गोपालचद्र सिंहः वर्ष ५०, ६० २००२,

मिलम मुहम्मद जायसी का जीवनचरित—श्री सैयद आले मुहम्भद मेहर जायसीः वर्ष ४५, सं० १९६७, ४० ४३

महर्षि च्यवन का रामायण-श्री बद्रधर शर्मा गुलेरी: भाग २, सं• १९७८, ए॰ २२९

महाकवि कल्हण्डत राजतरंगियी - श्री विजयबहादुर श्रीवास्तवः वर्षे ४४, सं०१९९६, ए०२४९

महाकवि भास और उनका नाटक-चक- की शिवदत्त शर्मा; भाग ४, सं॰ १९८०, ए० १२१,०२४२

महाकवि भूषसा—श्री अभीरधप्रसाद दीक्षितः भाग ६, सं॰ १९८२, पृ० १०३, १४६ महाकवि मयर—श्री केदारनाथः भाग ७,सं० १६८३, पृ० १४१ महाकिव मेघविजय श्रौर उनके शंथ— श्री श्रगरचंद नाहटाः वर्ष ५५, सं० २००७, १० २८२

महाकवि श्री जयदेव श्रीर उनका गीतगोविंद-श्री शिवदत्त शर्माः भाग १८, सं॰ १६६४, पृ॰ ५७

महाकवि श्री बिहारीदास जी की जीवनी - श्री जगन्नाथदास रत्नाकरः भाग ५, सं० १६८४, १० ८७, १२१

महाकवि सूरदास जी—श्री रामचद्र शुक्कः भाग ७, सं० १६८३, ४० २५ महाक्षत्रप रुद्रदामन (द्वितीय)—श्री स्यामलाल भैरवलाल मेढ़ः भाग १, सं० १६८५, पु० ४६

महाजनक और देवी मिण्मिखला का संवाद - ( संकलित ); वर्ष ४८, सं०२०००, प्०२३७

महाभारतं का फारसी अनुवाद—श्री मुंशी महेशप्रसादः भाग १४, स॰ १६६०, पृ॰ २५७

महाभारत के एड्रक—श्री लल्लीप्रसाद पांडेयः भाग १७, सं० १६६३, पृ० २४७ महाभाष्य में शुद्ध - श्री मांगीलाल काव्यतीर्थः भाग ५, सं० १६८१, पृ० २१३ महामहोपाध्याय महाकवि श्री शंकरलाल शास्त्री की जीवनी तथा उनके प्रंथों का

संक्षिप्त परिचय—श्री शिवदत्त शर्माः भाग १६, सं० १६६२, पृ ० २७६

महाराज शिवा जी का एक नया पत्र—श्री जगन्नाथदास रत्नाकरः भाग ३, सं॰ १६७६, पृ॰ १४१

महाराजा भीमसिंह सीसोदिया—श्री रामनारायण दूगड़ः भाग १, सं० १६७७, पृ० १८३

महाराणा सांगा या संमामसिंह - श्री रामनारायण दूगड़ः भाग ४, सं० १६८१, पृ०३१३

माघ किं का समय—म० म० गौरीशंकर हीराचंद श्रोमाः भाग ७, सं० १९८३, पु॰ १६३

मातृगुप्त-श्री शिवदत्ता शर्माः भाग ७, स० १६८३, पृ० ३११ मान-मंदिर-श्री चंडीप्रसादः वर्ष ४७, सं० १६६६, पृ० २१७ मानस-दर्शन-श्री रामनरेश वर्माः वर्ष ५३, सं० २००५, पृ० १८६ मानस-पाठभेद-श्री शंभुनारायण चौबेः वर्ष ४७, सं० १६६६, पृ० १

मारवाड़ की सबसे प्राचीन जैन मूर्तियाँ --श्री मुनि कल्याणविजयः भाग १८, सं॰ १६६४, पृ॰ २२१

मालवा का प्रचात राजवंशा—श्री सूर्यनारायण व्यासः ५२, सं० २००४, पु० ८६,१५४ मिश्रवधुविनोद की भूलें—श्री अगरवद नाइटाः वर्ष ५४, सं० २००६, पु० ३२ मुगल बादशाहों के जुल्लसी सन्—म० म० गौरीशकर द्वीराचद श्रोमाः भाग ५,

स्० १६८१, ४० १

सुद्राराक्षस काल-निर्णय--श्री चंदबली पांडे; वर्ष ५३, ६० २००५, १० ६८ मूल रामचरित मानस की छंद-रंख्या और विषयानुक्रमणी- श्री शंसुनारायण चौबे; वर्ष ४६, सं० १६६८, १० १६

मृगया-विनोद—श्री कुँवर कन्हैया जू, भाग ८, सं० १६८४, ए० ४०९ मेघदूत - एक दृष्टि—डा॰ वासुदेवशरण अभवातः वर्ष ५४, सं० २००६, ए० १४३ मेरठ के आसपास के व्यापक क्षेत्रवाते प्रचलित मुहावरे, उनका वर्गीकरण,

उनकी व्याख्या तथा साहित्यिक उपयोगिता—श्री राम राजेंद्रसिंह वर्माः भाग १७, सं॰ १६६३, पृ॰ २६१

भेवाद के शिलालेख और अमीशाह—म॰ म॰ गौरीशंकर हीराचंद श्रोमाः भाग १, सं॰ १६७६, पृ॰ १६

मैथिल कवि चंदा मा-श्री बलदेव मिश्र ज्योतिषाचार्यः वर्ष ५४, सं० २००६, १० २६०

युद्धनच्वांग का पत्रव्यवहार—डा॰ वासुदेवशरण श्रग्नवालः वर्ष ४६, सं॰ २००१ पु∙ २४⊏

यूनानी प्राकृत—श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी; भाग १, सं० १६७७, १० १०६
यूरोप के 'रोमनी' भारतीय—श्री राहुल सांकृत्यायनः वर्ष ५२, सं २००४, १० १४०
रंगवल्ली कला का इतिहास – श्री परशुराम कृष्ण गोडे; वर्ष ५३, सं० २००५, १० १
रवींद्रनाथ ठाकुर—श्री निलनीमोहन सान्याल; भाग १०, सं० १६८६, १० १९१
रस-विवेक—श्री मुकुंदशास्त्री खिस्ते; वर्ष ५४, १० २००६, १० १६०
राजमाला – श्री नारायण शास्त्री आठले; वर्ष ४४, १० १६६७, १० ३५३
राजगृह के दो शिलालेख – डा० पूरनचंद नाहर; भाग ७, सं० १६८३, १० ४७७
राजघाट के खिलोनों का एक अध्ययन – श्री वासुदेवशरण अप्रवाल, वर्ष ४५, सं०
१६६७, १० २१५

राजपूताने के इतिहास पर पाचीन शोध के प्रभाव का एक उदाहरण—म० म० गौरी-शंकर हीराचंद श्रोभा; भाग ३, सं० १६७६, ४० ११७

राजपूताने के भिन्न-भिन्न भागों के प्राचीन नाम—म॰ म॰ गौरीशंकर हीराच्यंद स्रोभाः भाग २, सं० १६७८, प्र० ३२७

राजस्थानी भाषा का एक प्राचीन प्रेमगाथात्मक गीति-काव्य — श्री सूर्यकरण पारीक; भाग १२, स॰ १९८८, ए० ४८३

राजस्थानी साहित्य और उसकी प्रगति—श्री पुरुषोत्तमदास स्वामीः भाग १४ सं॰ १९९०, ए० २२३

राजस्थानी हिंदी छोर कबीर-श्री सूर्यकरण पारीक; भाग १६, सं॰ १९९२, पू॰ २३३

राजा उदयादित्य श्रीर भोजराज का संबंध- श्री सूर्यनारायण व्यासः भाग १६, सं० १९९०, १० ४२१

राम की ऐतिहासिकता एवं राम-क्रथा की प्राक्तीनवा—शी ताच क्रप्सादासः सर्भ 48 सं॰ २००६, प्र॰ २६९

रामचरितमानस—श्री शंभुनारायण चौबेः वर्ष ४३, म्रं॰ १९९५, प्र॰ २०० रामचरितमानस के प्राचीन क्षेत्रक—श्री क्ष्मुन्तरायम् चौबेः वर्ष ४६, सं॰ १९९८, प्र॰ २२३

रामचरितमानस के संवाद की चंद्रवसी पांदेयः भाग १६, इं० १९६२, ४० १८३ रामधरितमानस के संवाद की श्रांभुनारायस चौवेः वर्ष ५१, सं० २००३, ४० १ रामपुरा के चंद्रावत छौर उनके शिलालेख अी शोभालाल शास्त्रीः भाग ७, सं० १६८३, ४० ४१४

राम-वनवास का भूगोल ( अयोध्या-पंचवटी )—श्री राय कृष्णादासः वर्ष ५४, सं० २००६, पृ० १३

राम-वनवास का भूगोल ( किप्किधा-लंका )—श्री राय ऋष्णदासः वर्ष ५४, सं॰ २००६, ११०

रामाज्ञा-प्रदन श्रीर राम-शलाका—डा॰ माताप्रसाद गुप्तः भाग १४, सं॰ १९६०, १७०३२३

रामावत संप्रदाय - श्री श्यामसुद्र दासः भाग ४, सं० १६८०, पृ० ३२७ रायवरेली जिले के कुछ कवि - श्री रामाझा द्विवेदीः भाग २, सं० १६७६, पृ० ४७१ राष्ट्र का सक्षण तथा विचार - डा॰ प्राणनाय विद्यासंकारः भाग २, सं १६७८, पृ० ६१

राष्ट्रभाषां की परंपरा-श्री चद्रवली पांडे; वर्ष ४३, सं० १६६५, ए० ४६ राष्ट्रभाषा परिषद् के समापति का भाषण-ड॰ राजेंद्रप्रसादः वर्ष ४४, सं॰ १६६६, ए॰ ३०२

राष्ट्रिलिप के विधान में रोमन लिपि का स्थान—डा॰ ईइवरदत्त विद्यालंकार; वर्ष ४५, सं॰ १९६७, पृ॰ १७

राष्ट्रीय चेतना के प्रवर्तक किव भारतेंदु -शी राजेंद्र नारायण शर्माः वर्ष ५५, सं० २००७, पृ० ७०

रोला झंद के लक्ष्या—श्री जगन्नाथदास रजाकरः भाग ५, सं० १६८१, पृ० ७५ लंका की स्थिति पर विचार—श्री हरिचरण सिंह चौहानः भाग १०, सं० १६८६, पृ० ५५३

लम्प्कस से प्राप्त भारतलक्ष्मी की मूर्ति—ढा० वासुदेवशस्या अप्रवालः वर्ष ४८, सं० २०००, पृ०३९

लोककथा संबंधी जैन साहित्य—श्री अगरचंद नाहटा; भाग ५२, सं० २००४, पृ० ७ क्त्सराज क्वूमन और क्क्का कोंद्व क्कि इतिहास—श्री नीज़कंठ पुरुषोत्तम कोखी; वर्ष ५३, सं० २००५, ए० २८ वर्तमान कविता के प्राविस्तिन-काल की परिस्थितियाँ—का॰ केसरीन्यख्या शुक्सः वर्ष ५०, सं॰ २००२, ए० १४२

वर्षभाज हिंदी में संस्कृत राज्यों का महण्—श्री निरिश्नर शर्का चतुर्वेदीः सावा १०, सं० १६८६, ए० १६५

बसुरेब हिंडी—श्री अगरचंद नाहटा: वर्ष ५५, सं० २००७, प्र० १६४ बारसस्य रस—श्री अयोध्यासिंह उपाध्याय: भाग १०, सं० १६८६, प्र० ४१३ वापा रावल का सोने का सिका—म० म० गौरीशंकर हीराचंद ओझा: भाग १, सं• १६७७, प्र० २४१

वाल्मीकि-खाश्रम सीतामदी—श्री किशोरीलाल गुप्तः वर्ष ५३, सं० २००५, ए० १८२ कल्मिकि झौर उनका काञ्य रामाक्ष्य—श्री राय कृष्णवृक्तः वर्ष ४६, सं० १९६८, ए० १

क्लमिकि छोर उनके प्राकृत सूत्र-श्री बदुकनाथ शर्मा, श्री क्लदेव उपाध्यायः भाग ७, सं० १६८३, पृ० १०३

विक्रम की छटी से पंद्र हवीं शती तक की धर्म-साधना—श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी: वर्ष ५०, सं० २००२, ए० ६३, ८५

विक्रम संवत् — श्री केशीप्रसाद शुक्तः भाग १४, सं० १६६०, ए० ४४६ विक्रम संवत् — डा० अनंत सदाशित अल्तेकरः वर्ष ४८, सं २०००, ए० ५७ विक्रम संवत् और विक्रमादित्य — डा० वासुदेवशस्य अप्रवातः वर्ष ४८, सं० २०००, ए० १२४

विक्रम संवत् १३३१ का दानपत्र--श्री चिंतामिए बलवंत् लेले और श्री पुरुषोत्ताम ज्यंबक कापरो; वर्ष ४४ सं०, १९६६, ए० २८३

विक्रम संवत्सर का श्रभिनंदन— डा॰ वासुदेवशरण अग्रवालः वर्ष ४८, सं॰ २०००, पृ० ११

विक्रम सूत्र - श्री रामदत्त शुक्त भारद्वाजः वर्ष ४८, सं० २००० १० ७ विक्रमादित्य—हा॰ राजवली पांडेयः वर्ष ४८, सं० २०००, ए० ६५ वितस्ता का युद्ध - श्री बुद्धप्रकाशः वर्ष ५६, सं० २००८, ए० १३१ विदुषी स्त्रियाँ—श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरीः भाग, २ सं० १६७८, ए० ८१

विदेशों में भारतीय संस्कृति के प्रचारक कुछ बौद्ध विद्वान् श्री कृष्ण्यदत्त वाजपेयी: वर्ष ४६, सं० २००१, ए० २४१

विद्यापित का समय—श्री विमानविहारी अजूमदारः वर्ष ५३, सं॰ २००५, ४० १८ विमार्के

श्रहण्नमहेंद्रो मधुराम्—डा॰ वासुदेवशरण श्रग्नवातः; वर्ष ५७, सं॰ २००६, पृ∙ ३५७

गाथा-सप्तरहारी-भी नाथूराम प्रेमीः वर्ष ५७. सं. २००६, ५० २७३

गुप्त सम्राट् और विष्णु-सहस्र-नाम—डा॰ दशरथ शर्माः वर्ष ५५, सं॰ २००७, ए० २०१

दस हिंदी शब्दों की निरुक्ति—डा॰ वासुदेवशरण अप्रवातः वर्ष ५६, सं॰ २००८, ए० १४४

निपात या निपातन १- श्री रामशंकर भट्टाचार्यः वर्ष ५७, सं० २००६, ए० ५७ एथ्बीराज श्रीर मुहम्मद गोरी का संयुक्त सिक्का- श्री कुँवर देवीसिंहः वर्ष ५७, सं० २००६, ए० ५६

पृथ्वीराज श्रीर सहस्मद गोरी का संयुक्त सिका--श्री परमेश्वरीलाल गुप्तः वर्ष ५७, सं० २००६, ए० २७०

भूषण का रचना-काल-श्री विश्वनाथप्रसाद मिश्रः वर्षे ५५, सं० २००७, ए० ३१६

वाल्मीकि-स्राश्रम—श्री जगभाथप्रसाद शुक्क वैद्यः वर्षे ५५, सं० २८०७, ए० ३०६

साहित्य-निर्माण और भाषा का रूप-श्री राय कृष्णदासः वर्षे ५६, सं० २००८, ए० ५८

हिंदी में पारिभाषिक शब्द – श्री विश्वनाथ शास्त्री भारद्वाजः वर्ष ५७, स० २०८६, पृ० ३६१

#### विविध--

अक्षर-अनन्य का निर्धार-शतक श्री हरिमोहनलाल श्रीवास्तवः वर्ष ५२, सं० २००४, ए० ३७

त्रखिल भारतीय हिंदी परिषद् — भंपादकीयः वर्ष ५४, सं० २००६, ए० २४१ स्रिक्त भारतीय हिंदी-साहित्य सम्मेलन – संपादकीयः वर्ष ५४, सं० २००६, ए० २४२

श्चतुकूल प्रगति - संपादकीयः वर्ष ५४, सं० २००६, ए० २४३ श्रष्टाध्यायी में विर्णित प्राचीन मुद्राएँ— डा० वासुदेवशरणः वर्ष ४४, सं० १९९६, ए० ३३१

श्रसम प्रांत में हिंदी—श्री पुरुषोत्तम लालः वर्ष ४४, सं० १९९६, ए० ४३३ श्राचार्य शुक्र जी की स्मृति में —श्री केशवप्रसाद मिश्रः वर्ष ४६, सं० १९९८, ए० ८१

श्राभार स्वीकृति—श्री कुः वर्ष ४५, सं० १९९७, १० ९८

उपनिवेशों में हिंदी-प्रचार-श्री कः, वर्ष ४५, सं० १९९७, ए० ९३

ऋग्वेद में पंजाबेतर भारत के उल्लेख-श्री गिरीशचंद्र अवस्थी; वर्ष ५३, सं० २००५, ४० १२७

एक लिपि की व्यावस्थकता – महातमा गांधीः वर्ष ४४, स० १९९६, ए० २२६ एक विचारणीय शब्द – श्री कः वर्ष ४५, सं० १९६७, ए० ९९

#### विविध-

ऐतिहासिक सिद्धांतों पर संस्कृत शब्दकोश—संपादकीयः वर्ष ५७, सं २००९, १० ३०२

कंद्रा - श्री कः वर्ष ४३, सं० १९९५, ए० २२२

कार्तिक श्रंक के चित्र-श्री कु; वर्ष ४५, सं० १९९७, ए० ३९७

काहती-श्री जगन्नायप्रसाद शुक्तः वर्ष ५२, सं० २००४, ए० १७४

कुछ हस्तिलिखित हिंदी पुस्तकों के संशोधित विवरण—संपादकीयः वर्ष ५६, सं २ २००८, पूर्व १७६

डाक्टर श्यामसुंदरदास—श्री कः वर्ष ४६, सं०१:९८, पृ०ं३७४ तुलसीदास कौन थे १—श्री झंबिकाप्रसाद वाजपेयीः वर्ष ५२, सं०२००४, पृ०१७३

दक्षिण-भारत और हिंदी —संपादकीयः वर्ष ५५. सं० २००७, दृ० २४२ नागरीप्रचारिणी सभा और हिंदी-साहित्य-संमेलन—श्री कः, वर्ष ४४, सं० १९९६, पू० २२३

निरुक्त के एक अशुद्ध पाठ का संशोधन --- श्री युधिष्ठिरः वर्ष ५३, सं० २००५, पृ० ५९

पंचांग-शोध — श्री संपूर्णानंदः वर्ष ४६, सं० १९९८, पृ० ३६९
पंजाब में हिंदी श्रांदोलन—श्री कुः वर्ष ४५, सं० १९९७, ए० २०२
पंजाब में हिंदी की दशा—श्री कुः वर्ष ४४, सं० १९९६, ए० ३४४
पटियाला राज्य-संघ में हिंदी—संपादकीयः वर्ष ५६, सं० २००८, ए० ८६
पत्रिका का भारतेंदु श्रंक—संपादकीयः वर्ष ५४, सं० २००६, ए० ३३३
पत्रिका, वर्ष ४३—श्री कुः वर्ष ४३, सं० १९९५, ए० ११५
पत्रिका, वर्ष ५४—संपादकीयः वर्ष ५४, सं० २००६, ए० ७७
पर-लेख-हरण—संपादकीयः वर्ष ५५, सं० २००७, ए० ३४८
परिशिष्ट—श्री कुः वर्ष ४६, सं० १९९८, ए० ८८
पारिशिष्ट—श्री कुः वर्ष ४६, सं० १९९८, ए० ८८
पारिशिष्ट—श्री कुः वर्ष ४६, सं० १९९८, ए० २७७
एथ्वीराजरासो संबंधी शोध—श्री कुः वर्ष ४५, सं० १९९७, ए० ३९१
प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी—संपादकीयः वर्ष ५६, सं० २००८, ए० ८५
प्रस्तावना—संपादकीयः वर्ष ५६, सं० २००८, ए० १८३
प्रादेशिक वाङ्मयों के पचास वर्षों का इतिहास—श्री कुः वर्ष ४६, सं० १९९८,

बहुमूस्य प्राचीन मंथ-संपत्ति श्रमेरिका गई-श्री कः वर्ष ४५, सं० १९९७,

बिलमाम के हिंदी के कुछ मुसलमान कवि-शी शालमाम श्रीबास्तवः वर्ष ५२ सं २००४, ए० ३५

#### विविध —

मारत की प्रावेशिक मानाओं के लिये समान वैद्यानिक राज्यावति जी कुः वर्ष ४५, सं १९९७, ए॰ ३०३

भारतीय भाषाओं के लिये देवनामरी लिपि—संपादकीयः वर्ष ५७, सं ० २००९ ए० ९०

भारतीय संघ की भाषा—संपादकीयः वर्ष ५४, सं० २००६, ए० ७८ भारतीय समाचार—श्री कः वर्ष ४६, सं० १९९८, ए० २८० भारतेंदु जन्मशती—संपादकीयः वर्ष ५५, सं० २००७, ए० २४२ भूषण का असली नाम—डा० पौतांबरदंत बङ्ग्वासः वर्ष ४४, सं० १६६६, पूर्व ४३१

महाभारत का संशोधित संस्करण—श्री कृ; वर्ष ४५, सं० १६६७, पृ० १६६ मोहेंजोदहो और हड़प्पा —श्री पंड्या वैजनाय; वर्ष ५५, सं० २००७, पृ० ३४६ यह कैसी हिंदुस्तानी ?—श्री कृ; वर्ष ४३, सं० १६६५, पृ० २२० योजना ?—संपादकीय; वर्ष ५५, सं० २००७, पृ० २४४ रगवल्सी की वर्षा—श्री बलदेव उपाध्याय; वर्ष ५३, सं० २००५, पृ० १२६ राजमापा का विरोध—संपादकीय, वर्ष ५५, सं० २००७, पृ० ३४६ राजमापा परिषद — संपादकीय; वर्ष ५५, सं० २००७, पृ० ३४६ राजस्थान के हिंदी पंथों की रक्षा—श्री कृ; वर्ष ४६, सं० १६६८, पृ० ३७? रामचरितमानल की सबसे महत्त्वपूर्ण प्रति—श्री राय कृष्णदास; वर्ष ४७, सं० १६६६, पृ० ३६६

राष्ट्रभाषा — संपादकीयः वर्षे ५४, सं० २००६, प्र० ३३० राजभाषा का स्वरूप — श्री कः वर्षे ४३, सं० १९६५, प्र० ३४८ राष्ट्रभाषा प्रमाणीकरण पॅरिषद् - संपादकीयः वर्षे ५४, सं० २००६, प्र० २४३ रूपमती का एक नया पद — श्री कः वर्षे ४३, सं० १६६५, प्र० ३५३ लक्षोदय या लालचंद — डा० पीतं बरदत्ता बङ्थ्बालः वर्षे ४६, सं० १६६८, प्र० १८३

वाहीक प्रामों के शुद्ध नाम—हा ः वासुदेवशरणः वर्ष ४५, सं • १६६७, ४० २००

विकम संवत् के प्रामाणिक इतिहास का महत्त्व —श्री परमातमारावर्णः वर्षे ४६, सं० १६६८, ३६७

विश्वविद्यासयों में अनुसंधान-कार्य-संपादकीयः वर्षे ५७, सं ७ २००६, ५० ३०४, ३८५

वीर वैरागी लक्करी—श्री देवसहाय त्रिवेदः वर्ष ५२, सं ० २००४, ए० ४२ शांतिनिकेतन में हिंदी-भवन—श्री कृः वर्ष ४३, सं ० १६६५, ५० ४५३ विविध

श्री जयचद्र विद्यालंकार इत इतिहास-प्रवेश'— श्री कः वर्ष ४६, सं० १६६८, ए० १८४

श्री रवींद्रनाथ ठाकुर स्वर्गत—श्री कृ, वर्ष ४६, सं ११९६८, ४७ १८६ संशोधन—श्री कृ; वर्ष ४३, सं० १९६५, ४०४४४ संशोधन—श्री कृ; वर्ष ४७, सं० १९६६, ४० ३६६ संस्कृत का महत्त्व —श्री कृ; वर्ष ४५, सं० १९१७, ५० २६७

संस्कृत में 'सुदामा-चरित'—श्री बलदेवप्रसाद मिश्रः वर्ष ५२, सं० २००४, ५० ४१

सभा का अर्थशताब्दी महोत्सव--श्री कुः वर्ष ४६, सं० १६६८, १० वद 'सभ्यता की समाधि' में योग इंस्टीट्यूट के प्रकाशन-श्री कुः वर्ष ४४, सं० १६६७, १० ३६६

सम्मेलन की महत्त्वपूर्ण घोषणा—श्री कः वर्ष ४६, सं० १६६८, ए० ३७२ 'सुर्जनचिरत' महाकाव्य—श्री कः वर्ष ४६, सं० १६६८, ए० २७६ सूर्-वंश-निर्णय—श्री विश्वनाथप्रसाद भिश्रः वर्ष ५३, सं० २००५, ए० ५८ स्वर्गीय अकदमीशियन अलेक्षी बराभिकोव—संपादकीयः वर्ष ५७, सं० २००६, ए० ३०२

स्वर्गीय आचार्य महाबीरप्रसाद द्विवेदी—श्री कः वर्ष ४३, सं० १६६५,३० ४४१ स्वर्गीय द्विवेदी जी का लिफाफा—श्री रामबहोरी शुरूः वर्ष ४४, सं० १६६६, ५० ३३५

स्वर्गीय द्विवेदी जी का लिफाफा—डा द्रथामसुंदरदासः वर्ष ४४, सं० १६६६, पूरु ३३७

स्वर्गीय द्विवेदी जी के कागज-पत्तर—श्री लक्षीत्रसाद पांडेय; वर्ष ४६, सं० १८६८, प्र० २८०

स्वर्गीय पं० रामचिरत उपाध्याय—श्री कः वर्ष ४३, सं० १६६५, प्र० ४५० स्वर्गीय पं० रामनारायण मिश्र—संपादकीयः वर्ष ५७, सं० २००६, प्र० ३०० स्वर्गीय सर जार्ज श्रमाहम प्रियस न—श्री कः वर्ष ४६, सं० १६९८, प्र० ८५ स्वामी अप्रदास जी—श्री लल्लीप्रसाद पांडेयः वर्ष ४७, सं० १६६६, प्र० ३६४ हमारा राष्ट्रीय श्रमिलेख-संप्रहालय—संपादकीयः वर्ष ५६, सं० २००८, प्र० १८०

हा हंत !—संपादकीयः वर्ष ५५, संट २००४, पृ० ३४४ हिंदी—श्री कुः वर्ष ४५, सं० १६६७, पृ० ३५६ हिंदी का रूप—संपादकीयः वर्ष ५६, सं० २००८, पृ० ८८ हिंदी गद्य का विकास—श्री कुः वर्ष ४३, सं० १६६५, पृ० २१९ २६

## विविध

हिंदी साहित्य संमेलन का २७ वाँ ऋधिवेशन—श्री कुः वर्ष ४३, सं० १६६५, ए० ३५१

हिंदी साहित्य संमेलन का २८ वाँ अधिवेशन —श्री कः वर्ष ४४, सं०१६६६,

हेमरतन कृत गोराबादल पिद्यानी चौपाई का रचना-काल - डा॰हजारीप्रासाद द्विवेदीः वर्ष ४७, सं० २००६, ए० ८८

## विविध विषय

श्रिधिक संतित होने पर स्त्री का पुनर्विवाह—श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी; भाग १, सं० १६७७, २२⊂

बात्मघात--श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरीः भाग १, सं०१९७७, पृ० ३२५

एतुश्रल विक्लियोग्राफी ब्रांव इंडियन आक्योलाजी, १६२६—श्री पंड्या बेजनाथ; भाग १२, सं० १६८=, पुरु ३११

श्रीरंगजेब का हितोपदेश श्री शिवप्रसाद सिंहः भाग २३, सं०१९८६, पृ०६२ कादंबरी श्रीर दशकुमारचरित के उत्तरार्ध - श्री चद्रधर शर्मा गुलेरीः भाग २, सं०१६७८, पृ० २२७

कादंबरी के उत्तरार्ध का कर्ता – श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी; भाग १, स० १६७७, १० २३५

कुछ पुराने रिवाज और विनोद - श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी;भाग ३, सं० १६७६, ए० ८८

स्तर्सों के हाथ में ध्रुवस्वामिनी—श्रीचंद्रधर शर्मा गुलेरीः भाग १, सं० १६७७, ए० २३४

खूब तमाशा—श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरीः भाग ३, सं० १६०६, पृ० ८१ गिलगिट प्रांत में बौद्ध ध्वसावशेषों का श्राविष्कार—श्री पंड्या बैजनायः भाग १२, सं० १९८८, पृ० १९९

गिलगिट में प्राप्त बौद्ध प्रंथ—श्री पंड्या बैजनाथः भाग १३, सं० १९८९, पृ० २४८

गोसाई तुलसीदास जी के रामचरितमानस श्रौर संस्कृत कवियों में विंव-प्रतिविंव भाव-श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी; भाग १, सं॰ १९७७, पृ० २३३, ३३१

गोस्वामी तुलसीदास - श्री श्र्यामसुंदरदासः भाग १२, सं० १९८८, पृ० २१५ चंद्रगुप्त द्वितीय श्रीर उसका पूर्वाधिकार—श्री पंड्या बैजनायः भाग १३, सं० १९८६, पृ० २३७

चंद्रगुप्त नाटक—श्री श्यामसुंदर दासः भाग १२, सं० १९८८, पृ० २०७ चार्युर श्रंध −श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी; भाग १, सं० १९७७, पृ० ३३२ च।रण—श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी; भाग १, सं० १९७७, पृ० २२९

#### विविध विषय

चार इजार वर्ष का पुराना शिलालेख—भी पंड्या बैजनायः भाग १३, सं० १९८९, पृ० २४७

छट्ट-श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरीः भाग ३, सं॰ १६७६, पृ॰ ७५ जसहरचरित त्रर्थात् पुष्पदंताचार्य कृत यशोधरचरित-हा॰ हीरासालः भाग १२, सं० १६८८, पृ० २०५

डिंगल—श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी; माग ३, सं० १९७९, पृ० ९७
तुतातित-कुमारिल—श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी; माग १, सं० १६७७, पृ० २१७
देवानां त्रिय—श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी; माग ३; सं० १६७६, पृ० ८३
दिवेदी-अभिनंदन-पंथ—श्री कृष्णदास; माग १३, सं० १९८६, पृ० २५०
नवसाहसांक-चरित-परिचय—श्री सूर्यनारायण व्यास; वर्ष १५, सं० ६६६१
पृ० १७८

नागर ब्राह्मण श्रीर बंगाल के कायस्थ-श्री पंड्या वैजनाथ; भाग १३, सं॰ १६८६, पृ॰ २३५

न्याय घंटा—श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी; भाग २, सं० १६७६, पृ० १०१ पंच महाशब्द—श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी; भाग २, सं० १६७७, पृ० २३७ पंच महाशब्द—श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी; भाग ३, सं० १६७६, पृ० ९२ पद्मावत की लिपि तथा रचनाकाल—श्री चंद्रबली पांडेय; भाग १३, स० १९८९, प्र० ४९१

पश्चिमी क्षत्रपों के नामों में घ्स, यस = ज़ (z)—श्री चंद्रधरशर्मा गुलेरीः भाग ३, स॰ १९७९, ए० ८०

पाणिनि की कविता—श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी; भाग २, सं० १६७८, पृ० २२६
पुरातत्त्व—श्री पंड्या बैजनाथ; भाग १३, सं० १९७९, पृ० ४९६
पुरातत्त्व—श्री पंड्या बैजनाथ; भाग १५, सं० १९९१, पृ० १६६, ३४७
पुरातत्त्व—श्री पंड्या बैजनाथ; भाग १७, स० १९९६, पृ० ५६, ४७३
पुरातत्त्व—श्री पंड्या बैजनाथ, भाग १७, स० १९९६, पृ० ५६, ४७३
पुरानी पगड़ी—श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी; भाग ३, स० १९७९, पृ० ७३
पुरानी हिंदी—श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी; भाग ३, स० १ ७९, पृ० १८५
पुराने नगर—श्री पंड्या बैजनाथ; भाग १४, स० १८९०, पृ० ६६०
पूर्ण पात्र—श्री पंड्या बैजनाथ; भाग १३, स० १६८९, पृ० ७६
प्राचीन शोध—श्री पंड्या बैजनाथ; भाग १३, स० १९८०, पृ० ६८
प्राचीन शोध—श्री पंड्या बैजनाथ; भाग १३, स० १९८०, पृ० ६८
प्रिय-मिलन—श्री महादेवप्रसाद सिंह; भाग १४, स० १९८०, पृ० ३६८
बनारसी टग—श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी; भाग २, सं० १९७८, पृ० २२७
बिरामण की, सरवण की—श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी; भाग ३, सं० १९७८,

## विविध विषय

मारतः पुरातत्त्व-विभागः की १९२३-२७ की रिपोर्ट-श्री पंड्या वैजनाथः भाग १२, स० '६८८, पृः ३१३

भारत-साम्राज्यत्का. एक इतिहास—श्री पंढया केजनाथः भाग १४, सं० १६६०, १० ३५३

भ्रम-निवारण—श्री कृष्णगोपाल शर्मा; भाग १५, सं १६९१, ए० ३५५ भ्रम-संशोधन – संपादक; भाग १५, सं० १६६१, ए० ४३७ महाकवि पुष्पदंत कृत नागकुमार चरित—हा० हीरालाल; भाग १४, स० १९९०, ए० ३६५

महाबाधाण - श्री के॰ राम आचार्यः भाग १२, सं॰ १९८८, पृ॰ ३१४ मैनुश्रल द्रेनिंश में प्रयोग किए जानेवाले शब्दों का सूचीपत्र (सभा द्वारा प्रस्तुत )ः भाग १४, सं॰ १९६०, पृ॰ ३६५

मोहें जोदरो लिपि—श्री पंड्या बैजनाथः माग १३, सं० १६८९, पृ० २४२ यंत्रक—श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरीः भाग ३, सं० १९७९, पृ० ८७ यशवंतसिंद्द तथा स्वातंत्रय-युद्ध—श्री विश्वेश्वरनाथ रेउः भाग १२, सं० १६८८, पृ० ३१७

यौन या भौन-श्री पंड्या बैजनाथः भाग १३, सं० १६८६, पृ० २४७ रहुडा इंद-श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरीः भाग २, सं० १६७८, पृ० २ं२६ राजपूताने के जैन वीर-श्री व्रजरत्नदासः भाग १४, सं० १६६०, पृ० ३७५ राजाश्री की नीयत से वरकत-श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरीः भाग ३, सं० १६७६,

रामचरितमानस और संस्कृत कवियों में विव-प्रतिविंव भाव — श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी; भाग ३, सं० १९७६, १० १००

वीर-विभूतिः—श्री साँवल जी नागरः भाग १३, सं० १६८३, पृ० ४६० वेलावित—श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरीः भाग ३, सं० १६७६, पृ० ६५ वैदिक भाषा में प्राकृतपन—श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरीः भाग ३; सं० १६७६,

शकारि विक्रमादित्य — श्री पंड्या बैजनाथ; भाग १२, सं० १६८८, ए० २०० श्री श्री श्री —श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी; भाग १, सं० १६७७, ए०, १३१ संस्कृत में अकबर का जीवनचरित—श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी; भाग ३, सं० १६७६, ए० ८०

समाकोचना—श्री विद्यासूषण मिश्रः साग १५, सं॰ १६६१, पृ॰ ३६२, ४३१ सवाई—श्री चंद्रधर समी गुलेरीः भाग ३, सं॰ १६७९, पृ॰ ७८ साक्य धन्म-होहा—डा॰ दीरालाला भाग १३, सं० १६६६, पृ॰ ४८६ सिक्सों के बारह गुरु—श्री विष्णुदत्त कपूरः भाग १४, सं० १६६०, पृ॰ ३७१

#### विविध विषय

सुल्य वास्तुशास श्री पंड्या बैजनाथ; साग १०, सं० १६९२, १० ५५ इठयोग-प्रदीपिका और हिंदी शब्दसागर—श्री निहालचंद: साग ११, सं० १६⊏≍, १० ५०९

हिंदी साहित्य का इतिहास - श्री महादेवप्रसाद सिंह; भाग १४, सं॰ १९६०, पृ॰ ३६७

हिंदी साहित्य की खोज—श्री पंड्या बैजनाथ; भाग १३, सं॰ १९८९, पृ॰ ५७ र हिंदू जाति-विज्ञान में पशु-पश्चियों एवं प्राकृतिक वस्तुओं का महत्त्वा- श्री बृदाबन दास; भाग १५, सं॰ १९९१, पृ० १७५

हुए - श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी; भाग ३, सं० १९७९, पृ० ८६

विशाल भारत के इतिहास पर एक स्थूल दृष्टि —श्री परमात्मा शरणः भाग ११, सं॰ १६८७, पू॰ १३७

विष्णु का विक्रमण—डा॰ वासुदेवशरणः वर्ष ४८, सं॰ २०००, पृ॰ १७ वीरगाथा-काल का जैन भाषा साहित्य—श्री श्रगरचंद नाहटाः वर्ष ४६, सं॰ १६६८, पृ॰ १६३

वीरगाथा-काल का जैन भाषा-साहित्य-श्री अगरचंद नाहटा, वर्ष ५०; सं० २००२ पृ० ६

वीरगाथा-काल की रचनाओं पर विचार—श्री श्रगरचंद नाहटा; वर्ष ४७, सं०१६६६, पृ०२५५

वीर निर्वाण संवत् श्रीर जैन काल-गणना— श्री मुनि कल्याणविजयः भाग १०, सं॰ १६८६, पृ० ५८५

वेदाध्ययन की प्राचीन शैली—श्री शिवदत्त शर्माः भाग ६, सं० १६८२, प्रृ० १५३ वैदिक साहित्य में राम-कथा का बीज—श्री चंद्रभान, एम० ए०; वर्ष ५५, सं० २००७,

वैदिक स्वर का एक परिचय—श्री पद्मनारायण श्राचार्यः भाग १४, सं १६६०, पृ॰ २८३

वैदेहीपुत्र श्रजातरात्रु श्रोर उसकी कूटनीति—श्री रत्नशंकर प्रसादः भाग ५५, सं॰ २००७, पृ० १७२

व्यंजना अर्थ का व्यापार है, शब्द का नहीं -श्री कांतानाथ शास्त्री तैसंगः वर्ष ५३, सं० २००५, पृ० ४१, १०८

शंकरमिश्र-श्री शिवदत्त शर्मा; भाग ?, सं १६७६, पृ १३७१

शक संवत् – श्री वेणीप्रसाद शुक्कः भाग १६, सं १६६२, पृ० २४१

शब्द-शक्ति का एक परिचय—श्री पद्मनारायण श्राचार्यः माग १६, सं॰ १६९२, पु॰ ३६७

शब्दांक त्रयोत् संख्यासूचक शब्द संकेत- श्री श्रगरचंद नाहटा; वर्ष ४६, सं० १६६८, पृ० ११३ शाक्वरीव्रत—डा॰ वासुदेवशरणः वर्षे ४८, सं० २०००, पृ० २५ शाहजहाँ-कालीन कुछ काशीस्थ हिंदी कवि—डा॰ दशरथशर्माः वर्षे ४०, सं० १६५६, पृ० २७१

शाहनामा में भारत की चर्चा-श्री शाक्तिमाम श्रीवास्तवः भाग १४, सं० १६६०, पृ० ४३९

शिंग भूपाल का समय—श्री बलदेव उपाध्यायः भाग ४, सं० १६८०, पृ० १०६ 'शिवभूषण्' की बहुत पुरानी प्रति—श्री विश्वनाथप्रसाद मिश्रः वर्षे ५१, सं० २००, पृ० २४

शुंगवंश का एक शिलालेख —श्री जगन्नायदास रत्नाकरः भाग ५, सं॰ १६८१, पृ॰ ६६

शुंगबंश का नया शिलालेख—श्री जगन्नाथदास रत्नाकरः भाग ५, सं० १२८१, पृ० २०६

शैशुनाक मूर्तियाँ—श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी; भाग १, सं॰ १६७७, पृ० ४० इयैनिक शास्त्र--श्री शिवदत्त शर्मा; भाग ४, सं॰ १९८०, पृ० ४४२ श्री कृष्ण्चंद्राभ्युदय--श्री शिवदत्त शर्मा; भाग ७, सं॰ १६८३, पृ० ४४६

श्री **खारवेल-प्रशस्ति श्रीर जैन धर्म की** प्राचीनता—श्री कारीप्रसाद जायसवालः भाग १०, सं० १९८६, पृ० ४९६

श्री गरोश श्री रायकृष्ण दासः वर्ष ४ , सं० १६६५, पृ० १

श्रीनगर स्रोर देविगिरि के यादव — श्री विशुद्धानंद पाठकः वर्ष ५३, सं० २००५, पृ० ६६

श्रीमती श्रहिल्याबाई--श्री मुंशी देवीप्रसादः भाग ४, सं॰ १९=०, पृ० १६३ श्रीमती मैनाबाई--श्री मुंशी देवीप्रसादः भाग ४, सं॰ १६८०, पृ० ५६ श्री हेमचंदाचार्य--श्री शिवदत्त शर्माः भाग ६, सं॰ १६८२, पृ० ४४३; भाग ७, सं॰

१६८३, पृ∙ ७ श्रुति-साहित्य की काव्योन्मुखता—श्री राजेंद्रनारा⊄ण शर्मा, वर्ष ५५, सं० २००७, प्र०२९२

षष्टी विमक्ति की व्यापकता--श्री रमापति शुक्तः भाग १४, सं॰ १६६०, पृ० ३३५ संकलन--

आशंसा—श्री केशवप्रसाद मिश्र; वर्ष ५६, सं० २००८, पृ० ३६५ उच्चारण— ,, ,, ,, पृ० ३७६ क्या संस्कृत नाते में ग्रीक और लैटिन की वहिन है १—श्री केशवप्रसाद मिश्र, वर्ष ५६, सं० २००८; पृ∴ ३८३

#### संकलन-

डॉक्टर कीय ऑन अपभ्रंश (अंग्रेजी )-श्री केशवप्रसाद मिश्र; वर्ष ५६, सं० २००८, पृ० ३८७

| १ ( प्रश्न-चिद्ध ) | 39 | "  | ,, पु० ३७४ |
|--------------------|----|----|------------|
| मधुमती भूमिका      | 37 | "  | % हे॰ ईहें |
| मेघदूत             | 77 | "  | ॥ पृ० ३६७  |
| ग्रुभाशंसा         | 22 | "  | " ए० ३६६   |
| स्वागत भाषण        | 17 | 72 | ,, पूठ ३७१ |

संगीत विद्या—श्री मुरारीप्रसादः भाग ११, सं॰ १६८७, पृ० ४६६ संगीतशास्त्र की २२ श्रुतियाँ—श्री मंगेशराव रामकृष्ण तैतांगः भाग १३, सं० १६८६, पृ० २५३

संवत् १६६८ का मेरा दौरा श्री मुंशी देवीप्रसादः भाग १, सं० १६७७, पृ० १४९ संध्यक्षरों का अपूर्ण उच्चारण—श्री गुरुप्रसाद, भाग १३, सं० १६८६, पृ० ४७ संपादकीय—

जापानी अंतर्राष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिता—वर्ष ४५, सं० १६६७, पृट १०० तीन दिवंगत साहित्यकार-वर्ष ५०, सं० २००२, पृ० १६८ दिवंगत ओझा जी-वर्ष ५२, सं० २००४: पृ० ४७ दिवंगत गहमरी जी-वर्ष ५१, सं० २००३, पृ० ४६ दिवंगत डा० हीरानंद शास्त्री—वर्ष ४१, सं० २००३, पू० ८९ दिवंगत बाबू श्याम बुंदरदास-वर्ष ५०, स० २००२, पृ० ८२ दिवंगत सधाकर जी-वर्ष ४३, सं० २००५, पृ० ६७ दिवंगता सभद्राकुमारी चौहान-वर्ष ५२, सं २००४, पृ० १८० देवनागरी लिनि का प्रतिसंस्कार-वर्ष ५३, सं० २००५, पृ० ६४ दो दिवंगत साहित्यकार-वर्ष ४१, सं० २००३, पृ० १७३ बापू का निधन-वर्ष ५२, सं० २००४, ५० १८० भारतेंद्यगीन वाङ्मय का पुनः प्रकाशन-वर्ष ५२, सं० २००४, ५० १७= भारत का विदेशों के साथ प्रणिधि-संबंध- वर्ष ४६, सं० २००१, पृ० २७० यरोप में हिंदी भाषा--वर्ष ५२, सं० २००४, पृ० १७६ रेलवे विभाग और हिंदी-वर्ष ५२, सं० २००४, पृ० ४८ श्री हरजीमल ढालमिया पुरस्कार—वर्ष ५०, सं० २००२, पृ० १७० संयुक्त प्रांत की राजभाषा हिंदी--वर्ष ५२, सं० २००४, पृ० १२७ स्वर्गीय कामताप्रसाद गुरु—वर्ष ५२, सं० २००४, पृ० १२७ स्वर्गीय जोगलेकर जी-वर्ष ५३, संग्रान्थ, पृष्टि स्वर्गीय महामना मालवीय जी--वर्ष ५१, सं० २००३, प्र०१३५

संसार की भाषाएँ खौर उनमें हिंदी का स्थान—डा॰ धीरेंद्र वर्माः भाग ४, सं० १९८०, ए० १६१

संस्कृत और प्राकृत साहित्य में ऐतिहा-साधन की सामग्री—डा० दशरथ शर्मा तथा मीनाराम रंगा; वर्ष ५१, सं० २००३, ए० ८६

संस्कृत व्याकरण की प्राचीन स्त्रौर नवीन पद्धतियाँ—श्री विधुशेखर भट्टाचार्यः वर्ष ४३, सं• १६६५, ए॰ ३६१

संस्कृत साहित्य की विदुषी श्वियाँ—श्री बलदेव उपाध्याय; भाग ५, सं० १६८१, १० ८३

संस्मरण तथा श्रद्धांजलियाँ (स्व० पं केशवप्रसाद मिश्र के प्रति )-

असाधारण पवं बहुमुखी-प्रतिभाशील विद्वान् - श्री राय कृष्णदासः वर्ष ५६, सं॰ २००८, पृ० ३९६

श्रादर्श मानव—श्री राधारमणः; वर्ष ५६, सं० २००८; पृ० ४०६

'दिसापामोक्ख' बाचार्य — डा॰ वासुदेवशरण, वर्ष ६६, सं॰ २००८, पृ० ४०१ दुर्लभ पुरुषरत्र—श्री विजयानंद त्रिपाठीः ,, ,, पृ० ४०६ पवित्र ज्ञानसाधक—डा॰ हजारीप्रसाद द्विवेदीः ,, ,, पृ० ४०२ भारती के अनन्य साधक—श्रीपद्मनारायण् श्राचार्यः ,, ,, पृ० ४१४ मार्मिक भाषातत्त्वक और उत्तम कवि—डा०

भगवानदासः ,, ,, पृ० ३६ ६ सफल सामाजिक कवि—डा॰ सुधींद्रः ,, ,, पृ० ४२३ स्वाध्याय एवं सहद्यता की मृतिं—श्री राजेंद्र-

नारायण शर्मा ,, ,, पृ०४०९ स्वाध्यायी, सुवक्ता, सुत्तेखक-श्री रामनारायण मिश्र ,, ,, पृ०४९६

सभा और हिंदी भाषा—संपादकीयः वर्ष ४६, सं० २००१, पू० ३७७

सभा की प्रगति—सहायक मंत्री; वर्ष ४३, सं० १९९५, पृ० ११७, २२५, ३५४, ४५५; वर्ष ४४, सं० १६९६, पृ० २२८, ३४६, ४३६; वर्ष ४५, सं० १६९७, पृ० १०१, २०६, ३०६, ३९८; वर्ष ४६, सं० १६६८, पृ० ६०, १८६, २६५, ३७६; वर्ष ४७, सं० १६१६, पृ० २०१, ३६६; वर्ष ५० सं० २००२, पृ० ७५, १६५; वर्ष ५४, सं० २००६, पृ० ८६, २४५; वर्ष; ५५ सं० २००७, पृ० २४६; वर्ष ५६, सः० २००८, पृ० ८७; वर्ष, ५७, सं० २००६, पृ० ६२

सभा के आरम से माघ २०, १८६५ तक १००) या अधिक दान देनेवाले दाताओं की सूची—वर्ष ४३; सं० १९९५, ए० ४६०

समुद्रगुप्त भीर चंद्रगुप्त की मुद्राक्षों के जयोदहरण—डा॰ वासुदेवशरण अप्रशाल; वर्ष ४६, सं॰ २००, पृ॰ २६०

समुद्रगुप्त का पाधाणादव-श्री जगन्नायदास रज्ञाकर; भाग ६, सं० १९८५, पृ० १

सम्राद् अशोक अथवा संप्रति—श्री सूर्यनारायण व्यासः माग ९, सं० १६८५ पृ० १ समिश्चा—माग ५, सं० १६८१, पृ० २३३ः भाग ६, सं० १६८५, पृ० १२१ः माग ७ सं० १६८३, पृ० २३७, ३५७ः वर्ष ४३, सं० १६९५, पृ० १०९, २११, ३४१, ४४२ः वर्ष ४४, सं० १९९६, पृ० २१६, ३१६, ४२३ः वर्ष ४५, सं० १९९६, पृ० २१६, ३१६, ४२३ः वर्ष ४५, सं० १९९८, पृ० ७०, १७९, २४३ः ३५३ः वर्ष ४७, सं० १६६६, पृ० ३२९ः वर्ष ५०, सं० २००२, पृ० ७४, १६५ः सं० २००३, पृ० ४६, ८५, १३३ः १७२, वर्ष ५०, सं० २००४, पृ० ४४, ६६। १९७, १७६; वर्ष ५३, सं०२००५, पृ० ६१, १३०ः वर्ष ५४, सं०२००६, पृ० ७४, २२६, ३२२ः वर्ष ५४, सं०२००६, पृ० ७४, २६६, ३२२ः वर्ष ५४, सं०२००६, पृ० ७४, २६६, ३२२ः वर्ष ५४, सं०२००६, पृ० ७४, ३५०ः वर्ष १६०ः वर्ष १४०ः सं०२००६, पृ० ७४, ३४४ः वर्ष १६०ः वर्ष १४०ः सं०२००६ः पृ० ६९, ३२९ः ३४४ः वर्ष १६०ः वर्ष १४०ः सं०२००६ः पृ० ६९ः ३२९ः ३७७

साइको-ऐनेलेसिस—श्री केरावदेव शर्माः भाग १६, सं० १९९२ः पृ० ३५५ सागर का बुंदेली शिलालेख—डा॰ हीरालाल. भाग ८, सं० १६८४, पृ॰ ३९५ सातवाहन राजवंश—श्री सूर्यनारायण न्यासः वर्ष ५३, सं० २००५, पृ० २१८ सामाजिक उन्नति—श्री इंद्रदेव तिवाड़ीः भाग १०, सं० १६८६, पृ० ३६७ साहसांक विक्रम श्रीर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की एकता—श्री भवइत्तः वर्ष ४८, सं० २०००, पृ० १०८

साहित्य के साथ कला का संबंध—डा वासुदेवशरण अम्बाल, वर्ष ५६, सं०

साहित्यिक त्रजभाषा तथा उसके व्याकरण की सामग्री—श्री जगनाभदास रजाकर; भाग १०, सं० १६८६, पू० ३६९

सिकंदर का भारत पर आक्रमण—श्री शालियाम श्रीवास्तवः वर्ष ४:, सं० १६५६, प्र० १४७

सिंधुराज की मृत्यु और भोज की राजगही—म॰ म॰ गौरीशंकर हीराचंद श्रोकाः भाग १, सं० १६७७, पृ० १२१

सिंह्तद्वीप में महाकिव कालिदास का समाधिस्थान, कालिदास की देशभाषा—श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी; भाग १, सं० १९७७, पृ० १६१

सीता का शील-संदर्भ-श्री लक्ष्मीनारायण सिंह; भाग १४, सं० १९६०, पृ० १
सुरति-निरित्त — डा॰ पीतांबर दत्त अब्ध्वाल; वर्ष ४७, सं॰ १६६६, पृ॰ २६१
सुराष्ट्र क्षत्रप इतिहास की पुनः परीक्षा-श्री जयचंद्र विद्यालंकार; भाग १८, सं॰ १६६४, पृ० १

'सुरे' शब्द की जत्पति—श्री चतुरसिंह; माग ५, सं० १९८२१, पृ० १८६ सुर्ज नचरित महाकाव्य— डा० दशरथ शर्मा; वर्ष ४६, सं० १६६८, पृ० २०५ सुर्वेद्धीप के शैलेंद्र सम्राट् श्रीर नालंदा— डा० वासुदेवशरक श्रमवाल; वर्ष ४६, सं० २००१, पृ० २४६ सूचनिका-वर्ष ५२, सं ० २००४, पृ० १२६

सूफियों की श्रास्था तथा साधन—श्री चंद्रवली पांडेयः भाग १७, सं० १६६३, पृ० ६१ सेनानी पुष्यिमत्र--श्री सिंदरानंद त्रिपाठीः वर्ष ५२, स० २००४, पृ० १६२

सेनापति पुष्यभित्र श्रोर श्रयोध्या का शिलालेख- म०मः गौरीशंकर हीराचंद श्रोमा, भाग ५, सं० १६८१, पूठ २०१

सेनापति विमल के कुटुंब की एक अप्रकट प्रशस्ति—श्री मुनि जयंतविजयः वर्ष १८, सं० १६६४, पृ० २३३

सोमेरबरदेव श्रीर कीतिकी मुदी - श्री शिवदत्त शर्माः भाग ४, सं० १६८०, पृ० १ सोमेरबरदेव श्रीर कीतिको मुदी के संबंध में स्फुट टिप्पणियाँ - श्री दत्तात्रेय बाल-कृष्ण डिस्कलकरः भाग ४, सं० १६८१, पृ० २६७

सोलंकी राजा जयसिंह (सिद्धराज )--म॰ म॰ गौरीशंकर हीराचंद श्रोक्ताः भाग ६, सं॰ १९८५, पृ॰ २६५

सौदा की हिंदी कविता—श्री शालिप्राम श्रीवास्तवः वर्ष ४६, सं० १६६८, पृ० ३४५ स्त्री-शिक्षा—श्री स्त्रभपूर्णा देवीः भाग १०, सं० १६८६, पृ० ५३३

स्वदेशी तथा विदेशी हिंदी शब्दों में ध्वनि-परिवर्तन - श्री राममूर्ति मेहरोत्रा एम॰ ए॰; वर्ष ४७, सं॰ १६६६, पृ० १५७

स्वर्गीय वारहट बालावख्रा जी पालावत-श्री पुरोहित हरिनारायण शर्माः भाग १७, सं० १६६३; पृ० ५०१

हमारा साके का दिन आज —श्री मैथिलीशरण गुप्तः वर्ष ४८, २०००, ए० १६६ हम्भीर महाकाव्य —श्री जगनलाल गुप्तः भाग १२, सं ० १६८८, पृ० २५६; भाग १३, सं० १६८६, पृ० २७९

हरिराम व्यास सबधी भ्रांतियों का निराकरण - श्री वासुदेव गोस्वामीः वर्ष ५७, सं० २००९, पृ० ४०

हर्षचरित में वर्णित भारतीय वस्त्र- डा॰ वासुदेवशरण श्रमवातः वर्ष ५७, स ० २००९, ए० ३८७

हस्तलिखित मंथों की खोज-वर्ष ४४, स ० २०८७, पृ० २५३

हस्तिलिखित अयों की खोज (१६५७-२००७ वि)—वर्ष ५७, सं०२००९ पृ० ६६ हस्तिलिखित हिंदी पुस्तकों की खोज—डा॰ हीरालाल; भाग ७, सं०१६८३, पृ०६७ हस्तिलिखित हिंदी पुस्तकों की खोज—डा॰ हीरालाल; भाग ७, सं०१६८३, पृ०२९३ इस्तिलिखित हिंदी पुस्तकों की खोज—डा॰ हीरालाल; भाग ८, सं०१६८४, पृ०४५६ हस्तिनापुर खोर उसके प्रागैतिहासिक ध्वंसावशेष—श्री श्रमृत पंड्या; वर्ष ५६, सं०२००५, पृ०६३

हाड़ा बश के विकास पर विचार—श्री हरिचरण सिंह चौहानः वर्ष १०, सं॰ १९८६, ए॰ ५०३ हिंदी एवं द्राविड भाषाश्चों का व्यावहारिक साम्य और उनका हिंदी पर संभावित प्रभाव--श्री ना॰ नागप्पा; भाग १८, सं॰ १६६४, पृ॰ ३४७; वर्ष ४३, सं॰ १९९५, पृ॰ १५,१३६

हिंदी स्रोर हिंदुस्तानी - श्री रामचद्र शुक्तः वर्ष ४३, सं० १६६५, पृ० २३३ हिंदी कविता में योग-प्रवाह - डा॰ पीतांबरदत्त बङ्ध्वातः भाग ११, सं० १६८७, पृ० ३८५

हिंदी का एक उपेक्षित उज्ज्ञल पक्ष - श्री सूर्यकरण पारिखः भाग १४, सं॰ १६६०, पृ॰ ४६३

हिंदी का चारण-काव्य---श्री शुभकर्ण बदरीदान कवियाः वर्ष ४५, सं० १९९७, पु॰ २२७

हिंदी काञ्य में निर्गुण-संप्रदाय —डा॰ पीतांत्ररदत्त बङ्थ्वालः भाग १५, सं० १६६१, पृ॰ १

हिंदी की गद्य-शैली का विकास--डा॰ जगन्नाथप्रसाद शर्मा. भाग ११, सं० १६८७, पृ० १७७

हिंदी की पूर्ववर्ती आर्यभाषाएँ—डा॰ धीरेंद्र वर्माः भाग ४, सं॰ १६८०, पृ॰ ३७६ हिंदी के कारक-चिह्न —श्री सत्यजीवन वर्माः भाग ५, सं० १६८१, पृ० ३८५ हिंदी के शिला और ताम्रलेख—डा॰ हीरालालः भाग ६, स० १६८२, पृ० १ हिंदी के सौ शब्दों की निकक्ति—डा॰ वासुदेवशरण अम्रवालः वर्ष ५४, सं॰ २००६, पृ० ८६

हिंदी भाषा श्रोर नागरी लिपि—डा० धीरेंद्र वर्मा, भाग १७, सं० १९९३, पृ० ३७ हिंदी में प्रेमगाथा-साहित्य श्रोर मलिक मुहम्मद जायसी—श्री गरोशप्रसाद द्विवेदी; भाग १४, सं० १९९० प्र० :७३

हिंदी में संयुक्त कियाएँ—श्री रमापित शुक्कः भाग १४, सं० १९९०, पृ० ५७ हिंदी श्रीहर्ष—श्री जगन्मोहन वर्माः भाग ४, सं० १९८०, पृ० ४०३ हिंदी संस्थाओं की सूची—भाग ४४, सं० १९६६, पृ० ४४६

हिंदी साहित्य का पूर्व मध्यकाल—श्री रामचंद्र शुक्तः भाग ६, सं॰ १६८५ प्र॰ २०६, २३३

हिंदी साहित्य का वीरगाथा-काल-श्री दयामसुंदर दास, श्री रामचंद्र शुक्रः भाग ६, सं० १६८५, पृ० १७

हिंदी साहित्य के इतिहास के अप्रकाशित परिच्छेद- श्री भारकर रामचंद्र भालेरावः भाग १०, सं० १६८६, पृ० ८०

हिंदी साहित्य में बिहारी —श्री ललिताप्रसाद सुकुल; भाग ८, सं० १६८४, पृ० ४२१ हिंदुस्तान की वर्तमान बोलियों के विभाग श्रीर उनका प्राचीन जनपदों से साहक्य—ढा० धीरेंद्र वर्मा; भाग ३, सं० १६७६, पृ० ३७६

हिंदू संस्कृति में ऋग की कल्पना—डा॰ फतहसिंह; वर्ष ४३, स० १९६५; पृ० १५६

हुमायूँ के विरुद्ध यह यंत्र—श्री रामशंकर श्रवस्थी; भाग १५, सं० १६६१, पृ० २६६

२-- लेखक ( सं० १६७७-२००६ )

सर्वश्री

अख्तरहुसेन निजामी—प्रेम-चिनगारी; वर्ष ५७, सं० २००६, ए० ४६ अगरचंद नाहटा—अपभ्रंश भाषा के कतिपय अन्य दिगंबर जैन श्रंथ; वर्ष ६, सं० २००४, ए० १०५

उदयपुर का सचित्र विक्कप्तिपत्रः वर्षे ५७, सं० २००६, १० २२१ कविवर समयसंदरः वर्षे ५७, सं० २००६, १० १

खुमाण्यासो का रचनाकाल और रचियताः वर्षे ४४, सं० १९६६, पृ० ३८७ जैनागमों में उल्लिखित भारतीय लिपियाँः वर्षे ५७, सं० २००९, पृ० ३४३ बिहारी-सतसई के टीकाकार मानसिंह कौन थे १; वर्षे ४६, सं० १६६८,

प्राप्त

महाकवि मेघ-विजय और उनके मंथ; वर्ष ५५, सं० २००७, ए० २८२ मिश्रबंधुविनोद की भूलें; वर्ष ५४, सं० २००६, पृ० ३२ लोककथा संबंधी जैन साहित्य; वर्ष ५२, सं० २००४, पृ० ७ बसुदेव हिंडी; वर्ष ५५, सं० २००७, पृ० १६४ बीरगाथा-काल का जैन भाषा-साहित्य; वर्ष ४६, सं० १९६८, ए० १६३

• वीरगाथा काल की रचनाओं पर विचारः वर्ष ४७ः सं० १६६६, पृ० २५५ शब्दांक अर्थात संख्यासूचक शब्द-सकेतः वर्ष ४६, सं० १९९८, ए० ११३ अजमेरी ( मुंशी )—ढोलामारू रा दूहा का परिचयः भाग १८, सं० १६६४, ए० ३०३

ढोला मारू रा दूहा की आलोचनाः वर्ष ४३, सं० १६६५: पृ० ४०६ अत्रिदेवगुप्तः भिषप्रत्न-पतंजलि का समयः भाग ९, सं० १६८५, ए० २५३

प्राचीन शस्य-तंत्र; भाग ८, एं० १६८४, पृ० १, १३५

अनंत सदाशिव अल्तेकर, एम० ए०, एल एल० बी०, डी०लिट्—विक्रम संवत्ः वर्ष ४८, सं० २०००, १० ७७

अन्नपूर्णा देवी - सी-शिक्षा; भाग १०, सं० १६८६, पृ० ५३३

अमृत पड्या—हस्तिनापुर श्रीर उसके प्रागैतिहासिक ध्वंसावशेष; वर्ष ५६, सं ७ २००८, पृ० ६३

श्रयोध्यासिंह उपाध्यायः "हरिश्रोध"—नात्सल्य रसः भाग १०, सं ० १९९६, , पू० ४१३ अविनाराकुमार श्रीवास्तव—श्रभागा दारा शुकोहः वर्ष ४७, सं० १९९९, ए० २७३

भादिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये प्राकृत जैन-साहित्य की रूपरेखाः वर्ष ४४, सं० २०८७, पृ० १५७

### सर्वश्री

श्राले मुहम्मद मेहर जायसी, बी० ए — मिलक मुहम्मद लायसी का जीवनचरितः वर्ष ४५, सं० १६६७, १० ४३

इंद्रदेव तिवाड़ी, एम॰ए॰— सामाजिक उन्नतिः भाग १०, सं॰ १९९६, पृ० ३९७ इंड्रवरचंद्र शर्मा मौद्गल्य— 'देवानां प्रिय' पद का अर्थः वर्ष ४६, सं॰ १९९८, पृ० १३५

ईश्वरदत्त विद्यालंकार, पी एव० डी०- राष्ट्रलिपि के विधान में रोमन लिपि का स्थान; वर्ष ४५, सं० १९९७, ४० १७

उदयनारायण तिवारी, एमः ए०, डी॰ लिट्— भोजपुरी का नामकरणः वर्ष५३, सं॰ २००५, पृ० १६३

भोजपुरी बोली पर एक दृष्टिः भाग १४, सं० १९९०, ए० ३४३ उदयशंकर त्रिवेदी शास्त्री—भारतेंदु हरिश्चंद्र श्रीर पुरातत्त्वः वर्ष ५५, सं० २००७, पृ० ६७

उदयशंकर भट्ट-उपमा का इतिहासः भाग ६, सं० १९=२, पृ० १२९ उपेंद्रशरण शर्मा-करिह्या को रायसोः भाग १०, सं० १६८६, पृ० २७० कर्मणापति त्रिपाठी, एम० ए०-भारतेंदु श्रोर उनकी साहित्य-धाराः वर्षे ५५, सं० २००७, पृ० ९९

कल्याण विजय (मुनि) — जैन काल-गणना विषयक एक तीसरी प्राचीन परंपरा; भाग ११, सं० १९८७; पृ० ७५

मारवाड़ की सब से प्राचीन जैन मूर्त्तियाँः भाग १८, सं०१९६४, पृ०२२१ वीर निर्वाण संवत् श्रीर जैन काल-गणनाः भाग १०, सं० १६८६, पृ० ५८५

कांत सिंह बिलोरिया—द्विगति ( डूँगर ) देश के किनः वर्प १६, सं० १६६२ १० ३६७

कांतानाथ शास्त्री तैलंग, एम॰ ए॰ — व्यंजना ऋर्थ का व्यापार है, शब्द का नहीं; वर्ष ५३, सं॰ २००५, ए० ४१, १०८

काका कालेलकर—कुछ विचारणीय शब्दः वर्ष ४४, सं० १६९६, पृ० ४२१ कालिदास मुकर्जी, बी॰ ए॰, एम॰ खार० ए॰ एस॰—एक प्राचीन हिंदी समा-चारपत्रः वर्ष ४४, सं० १९९६, पृ० १९१

काशीप्रसाद जायसवाल, एम॰ ए॰, विद्यामहोद्धि-

कितंग चक्रवर्ती महाराज खारवेल के शिलालेख का विवरणः भाग ८, सं॰ १९८४, पृ॰ ३०१

ज्योतिष प्रंथ गर्गसंहिता में भारतीय इतिहासः भाग १०, सं० १९८६, प्र०१

सर्वश्री

पुरानी हिंदी का जन्म-कालः भाग ८, सं॰ १६८४, ए० २१६ भारशिव राजवंशः भाग १३, सं॰ १६८६, ए० १ भी खारवेल प्रशस्तिः भाग १०, सं॰ १९८३, ए॰ ४६६

किशोरीलाल गुप्तः एम॰ ए॰, बी॰ टी॰—बाबा सुमेरसिंह साहबजादेः वर्प ५७, सं॰ २००९, पू॰ २१

भारतेंदु श्रौर उनके पूर्ववर्ती कविः वर्षे ५५, सं० २००७, पृ० २१ बाल्मीकिन्छाश्रम सीतामढ़ीः वर्षे ५३, सं० २००५, पृ० १८२

कुँवर कन्हेंयाजू— एक ऐतिहासिक भ्रम-संशोधनः भाग ६, सं०१६८५ः पृ०

चरखारी राज्य के कवि: भाग ६, मं० १९=५, पृ० ३६१: मृगया विनोद, भाग =, सं० १६=४, प्र० ४०६

कृष्णचंद्र विद्यालंकार—कोटिलीय श्रर्थशास्त्र का रचनाकाल भाग १०, सं० १९८६ प्र० ४४७

कृष्ण जी (राय)—गो॰ तुलसीदास जी के दार्शनिक विचारः भाग ४, सं० १६८०, ए० २७६

कृष्ण्याटोपण लाल शर्मा जेतली—प्रागैतिहासिक लाट देश; वर्ष ५४, सं० २००६, प्र॰ ४६

कृष्णदत्त वाजपेयी, एम॰ ए॰— गौतमीपुत्र शातकर्त्णि की विजय-प्रशस्तिः वर्ष ४८, सं० २०००, ए० १३४

प्राचीन भारत के तपोवन; वर्ष ५३; २००५, ए० २३५ प्राचीन भारत में अदवमेघः वर्ष ५२, सं० २००४, ए० १

विदेशों में भारतीय संस्कृति के प्रचारक कुछ बौद्ध विद्वानः वर्ष ४६, सं॰ २००१, पृ॰ २४१

कृष्णदास (राय)—

ऋष्यमूक किष्किधा की भौगोलिक श्रवस्थितिः वर्ष ५२, सं० २००४, १० १२६

ककुत्स्यः भाग १०, सं० १९८६, पृ० ४६७ काशी-राजघाट की खुदाई: वर्ष ४५, सं० १९९७, पृ० २०६ पुरार्णी की इस्वाकु-वंशावलीः वर्ष ५६, सं० २००८, पृ० २२६ राम की ऐतिहासिकता एवं रामकथा की प्राचीनता; वर्ष ५४, संव २००६, प्रव २६१

राम-बनवास का भूगोल ( अयोध्या-पंचवटी ). वर्ष ५४, सं ० २०८६, ए० १३

सर्वश्री

राम-वनवास का भूगोल (किष्किधा-लंका ): वर्षे ५४, सं २२००६,

बाल्मीकि और उनका काञ्य रामायणः वर्ष ४६, सं १६१८, पृ० १ श्री गर्णेशः वर्ष ४३, सं० १९६५, ए० १

कृष्णदेवप्रसाद गौड़ एम० ए०: एत० टी०—भारतेंदु के नाटक, एक हस्टि: वर्ष ५५, सं० २००७, ए० ९४

केदारनाथ, एम०, ए०, एल० टी० - महाकवि मयूरः भाग ७, सं १९८३, ए० २४१

केदारनाथ शर्मा, साहित्यभूषण, एम० श्रार॰ ए० एस०—श्रामेर के महाराजा सवाई जयसिंह के श्रंथ श्रीर वेधशालाएँ; माग ३, सं० १६७६, १०४०३; भाग ५, सं० १६८९, १०० २२५

केशवचंद्र मिश्रः एम० ए०—प्राचीन भारत में व्यावसायिक शिक्षा, वर्ष ५१, संव २००३, १० ९८

केशवदेव रामी—साइको-ऐनेसेसिस; भाग १६, सं० १९९२, पृ० ३५५ केशवप्रसाद मिश्र—उच्चारणः भाग १०, सं० १६८६, पृ० २४७ केसरी कुमार, एम० ए०—खड़ी बोली पद्य में भारतेंदु के प्रयोगः वर्ष ५५; सं० २००७, पृ० ७५

केसरीनारायण शुक्त, एम० ए॰, डी॰ लिट — भारतें दु के निबंध; वर्ष ५५ सं॰ २००७, पृ॰ ४०; वर्तमान कविता के आविर्भाव-काल की परिस्थितियाँ; वर्ष ५०, सं॰ २००२ ए० १ २

गंगाप्रसाद सिंह ( श्रस्तीरी )—सुमान और उनका हनुमत शिखनस्तः भाग १३, स॰ १६८६, प्र० ४६७

पद्माकर के काव्य की कुछ विशेषाताएँ; भाग १५, स० १९६१, ४० १९५; बुद्धि-प्रकाश; भाग ७, सं० १९≈३, ४० ४६५

गंगाशंकर वलदेवशंकर पंड्या—भक्त श्राखाः वर्षे ५५, सं० २००७, पृ० १७२ गजराज श्रोझा, एम० ए०—िंडगल भाषाः भाग १४, सं० १६६०, पृ० ६३ गिरोशप्रसाद द्विवेदी, एम० ए०—िंद्दी में प्रेमगाथा साहित्य और मिलक मुह-स्मद आयसीः भाग १४, सं॰ १६६०, पृ० ४७३

गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी - वर्तमान हिंदी में संस्कृत शब्दों का प्रहणः भाग १० सं• १६८६, पृ० १६५

गुरुप्रसाद—संध्यक्षरों का अपूर्ण उचारणः भाग १३, सं० १६८६, पृ० ४७ गोपालचंद्र सिंह, एम॰ ए०, एत॰ एत॰ बी॰—कदर पियाः वर्ष ४५, सं० १६९७, पृ० ६१

मिलक मंझन और उनकी मधुमालतः वर्ष ५०, सं॰ २००२, ए० ५५ गोपाललाल खन्ना, एम॰ ए॰, बी० टी॰—भारतेंदु जी की भाषा और शैलीः भाग १७, सं० १६६३,ईपू० ३८७

गोपाल वामोवर तामस्कर, एम० ए०— कवींद्राचार्य सरस्वतीः वर्ष ५३, सं० २००५, पृ० १६९ कोटिल्य-काल की कुछ प्रथाएँः भाग १०, सं० १६८६, पृ७ १४१

गोरेलाल तिवाड़ी—बुंदेलखंड का संक्षिप्त इतिहासः भाग १२, सं० १६८८, प्र० १४१ भाग १३, सं० १६७६, प्र० ६५, ३४१ ( महामहोपाध्याय, डाक्टर ) गौरीशंकर हीराचंद खोमा— अनंद विक्रम संवत् की कल्पनाः भाग १, सं० १९७७, प्र० ३७७ अनिहलवाड़े के पहले के गुजरात के सोलंकीः भाग १, सं० १६७७, प्र० २०७

श्रशोक की धर्मलिपियाँ (संयुक्त लेखक वा• इयामसुंद्रदास, पं० चद्रधर शर्मा गुलेरी ) भाग १, सं० १६७७, ए० ३३५, ४५५; भाग २ सं० १९७⊆, ए० ८७, १८६, ३४६, ४६३; भाग ३, सं० १६७६, ए० ४५, २१५, २६१, ३६३;

कवि जटमल रचित गोराबादल की बातः भाग १३, सं० १९८७, पृ॰ ३८७

किव जदुनाथ का वृत्तविलासः भाग ५, सं० १६८१, पृ० १६१ किव राजशेखर की जातिः भाग ६, सं० १६८२, पृ० १९१ किव राजशेखर का समयः भाग ६, सं० १९८२, पृ० ३६१ सित्रयों के गोत्रः भाग ५, सं० १६८१, पृ० ४३० गुजरात देश भीर उस पर कमीज के राजाओं का अधिकारः भाग ९, सं० १९८५, पृ० ३०५

गौर नामक त्रज्ञात क्षत्रिय-वंशः भाग १३, सं० १६८९, पृ० ७ म्बाक्षियर के राजवंश की जल्पत्तिः भाग १७, सं० १६६३, पृ० १ हुँगरपुर राज्य की स्थापनाः भाग १, सं० १६७७, पृ० १६ पद्मावत का सिंहल द्वीप; भाग १३, सं० १६८६, पृ० १३ परमार राजा भोज का उपनाम त्रिमुवन नारायख; भाग ३, सं० १६७९, पृ० १

पथ्वीराज रासो का निर्माण-काल साग १०, सं० १९८६, पृ० २६ बीसलदेव रासो का निर्माण काल; वर्ष ४५, सं० १६६७, पृ० १६३ माघ किव का समय; भाग ७, सं० १६८३, पृ० १६३ सुगल बादशाहों के जुल्सी सन्; भाग ५, सं० १६८२, पृ० १ मेवाइ के शिलालेख और अमीशाह; भाग ३, सं० १६७६, पृ० १६ राजपूताने के इतिहास पर प्राचीन शोध के प्रभाव का एक उदाहरण; भाग ३, सं० १६७६, पृ० ११७

राजपूताने के भिन्न भिन्न विभागों के प्राचीन नाम; भाग २, सं० १९७८, प्र० ३२७

वापा रावल का सोने का सिक्काः सं० १६७७ः पृ० २४१ सिंधुराज की मृत्यु श्रौर भोज की राजगद्दीः भाग १, सं० १६७७, पृ० १२१

सेनापति पुष्पमित्र और अयोध्या का शिलालेखः भाग ५, सं० १९८१, पृ० २०१

सोलंकी राजा जयसिंह (सिद्धराज ); भाग ९, सं० १९८५, पृ० २६५

सर्वश्री

वंडी प्रसाद—मानमंदिरः वर्ष ४७, सं० १६९६, पृ० २१७ चंद्रगुप्त वेदालंकार—भारत और श्रन्य देशों का पारस्परिक संबंधः वर्ष ४८, सं० २०००, पृ० २०१

चंद्रधर शर्मा गुलेरी—श्रशोक की धर्मलिपियाँ,द्रष्ट० गौरीशंकर हीराचंद श्रोमा । चारणों श्रौर भाटों का मगड़ा, बारहट लेक्खा का परवाना; भाग १, सं० १६७७, पू० १२७

देवकुलः भाग १, सं० १६७७, पृ० ६५
पाणिनि की कविताः भाग १, सं० १६७७, पृ० ३५६
पुरानी हिंदीः भाग २, सं० १६७८, पृ० ५, २१, २४१, ३०१
महर्षि च्यवन का रामायणः भाग २, सं० १९७८, पृ० २२६
यूनानी प्राकृतः भाग १, सं० १६७७, पृ० १०६
विदुषी स्त्रियाः भाग २, सं० १६७८, पृ० ८१
शैशुनाक मूर्तियाः भाग १, सं० १६७७, पृ० ४०

सिंहलद्वीप में महाकिव कालिदास का समाधि-स्थानः भाग १, संब

चंद्रवली पांढे, एम॰ ए॰—श्रद्धलफजल का वधः वर्ष ५१, सं० २००३, प्र॰ १३ छर्दू की उत्पत्तिः भाग १८, स० १६६४, पृ० २४५ छर्दू की हकीकत क्या हैं: वर्ष ५२, सं० २००४, पृ० ४६ छर्दू की हिंदुस्तानीः वर्ष ४३, सं० १६६५, पृ० १८५ कवीर का जीवनचुत्तः भाग १४, सं० १६६४, पृ० ४८६ खदी घोली की निकत्तिः भाग १८, सं० १६६४, पृ० २८३ जायसी का जीवनचुत्तः भाग १४, सं० १६६०, पृ० ३८३ तसञ्जुक श्रथवा सूकीमत का क्रमिक विकासः भाग १६, सं० १६६२,

तसन्बुफ का प्रभावः भाग १८, सं० १६६४, पृ० २६
नागरी और मुसलमानः वर्ष ४५, सं० १६६७, पृ० ३५
पदमावत की लिपि तथा रचनाकालः भाग १२, सं० १६८८, ए० १०१
भारतेंदु की मारतीयताः वर्ष ५५, सं० २००७, पृ० १०५
मंझनकृत मधुमालतीः वर्ष ४३, सं० १६९५, पृ० २५५
मुद्राराक्षस का काल-निर्मायः वर्ष ५३, स० २००५, पृ० ६८
रामचरितमानस के संवादः भाग १६, सं० १६६२, ए० १८३
राष्ट्रभाषा की परंपराः वर्ष ४३, सं० १६६५, ए० ४६
सुफियों की आस्था तथा साधनः भाग १७, सं० १६६३, ए० ६१

चंद्रभान, एम॰ ए॰- वैदिक साहित्य में राम-कथा का बीजः वर्ष ५५, सं॰ २००७, प्र०३०१

चंद्राकर शुक्त, एम॰ ए॰---भारतेंदु की खंद-योजनाः वर्षे ४४, सं॰ २००७, ४०८०

चतुरसिंह—जयमल और फत्ता की प्रतिमाएँ; भाग ११, सं० १६८७, ४० १६१ 'सुरे' शब्द की उत्पत्ति; भाग ५, सं० १६८१, ४० १८५

चार्ल्स नेपियर—नई जायसी-मंथावली तथा पद्मावत की लिपि और रचना-कालः वर्ष ५७, सं० २००६, प्र० ३३१

चिंतामिण बलबंत लेले, बी० ए० (संयुक्त लेखक श्री पुरुषोत्तम त्र्यंबक कापरो)— विक्रम संवत् १३३१ का एक दानपत्रः वर्ष ४४, सं०१६६६, पू॰ २८३

जगनतात गुप्त-देवलदेवी और खिजू खाँ; भाग ११, स ॰ १६८७, पृ॰ ४०७ इम्मीर महाकाव्यः भाग १२, स ॰ १६८८, पृ॰ २५३, भाग १३, स ॰ १६८६, पृ॰ २७३

जगमाथदास 'रज्ञाकर' बी॰ ए॰—एक ऐतिहासिक पाषाणात्रव की प्राप्ति; भाग ८, सं॰ १६८४, पृ॰ २२६ वक प्राचीन मूर्तिः भाग ८, सं० १६८४, पृ० २६७ विद्वारी-सतसई संबंधी साहित्यः भाग ६, सं० १६८४, पृ० ५६, १२१, ३२९: भाग १०, सं० १६८६, पृ० ४७३ महाकवि श्री विद्वारीदास जी की जीवनीः भाग ६, सं० १६८४,

हाकिष श्री षिद्दारीदास जी की जीवनी; भाग क, सं° १६८४, पृ० ⊏७, १२१

महाराज शिवाजी का एक नया पत्र; भाग ३, सं ० १६७६, ए० १४१ रोला छद के लक्ष्मणः भाग ५, सं ० १६८१, ए० ७५ छुगवश का एक शिलालेखः भाग ५, सं ० १६८१, ए० ६६, २०६ समुद्रगुप्त का पाषाणाञ्चः भाग ६, सं ० १६८५, प्र० १ साहित्यिक ज्ञजभाषा तथा उस के व्याकरण की सामग्री भाग १०, सं ० १६८६, प्र० १६९

सर्वश्री

जगन्नाथप्रसाद शर्मा, एम॰ ए॰, डी॰ लिट्—चंद्रावली; वर्ष ५६, सं० २००७, ए॰ ८८,

हिंदी की गद्यशैली का विकासः भाग ११, सं० १६८७, प्र० १७७ जगन्नाथ शास्त्री होशिंग – गंगानंद कवींद्रः भाग ४, सं० १६८३, प्र० २१३ चिरंजीव भट्टाचार्यः भाग ६, सं० १६८२, प्र० ३६३

जगन्मोहन वर्मा – नंदिवर्धनः भाग २, सं॰ १६७८, पृ० १५६ पन-चे-यूचेः भाग १, सं॰ १६७७, पृ० १६७ हिंदी श्रीहर्षः भाग ४, सं॰ १६८०, पृ० ४०३

जयंत विजय (मुनि)— सेनापित विमल के कुटुंब की एक अप्रकट प्रशस्तिः भाग १८, सं॰ १९६४, पू॰ २३३

जयशंद्र विद्यालंकार—संडलीक काव्यः भाग ३, सं० १९७९, पृ० ३३५ 'मर्ग' और 'खाल': वर्ष ४३, सं० १९९५, पृ० ६१

सुराष्ट्र क्षत्रप इतिहास की पुनः परीक्षाः भाग १८, सं० १६६४, पृ० १ जयशंकरप्रसाद—प्राचीन आर्यावर्त् और उसका प्रथम सम्राट्ः भाग १०, सं० १९८६, १० १५५

जिनविजय (मुनि)—काठियावाङ् श्रादि के गोहिल, भाग १३, सं० १९८९, पूरु ४०५

टी॰ प्राहम बेसी—का खड़ी बोझी गँवारू बोझी के अतिरिक्त और कुछ नहीं है ?; भाग १७, सं० १६६३, १० १०५

दतात्रेय बालकृष्ण बिस्कलकर, एम॰ ए० सोमैश्वरहेव और कीर्त्तिकौमुदी के संबंध में स्कृट टिप्पणियाँ; भाग ५, १९८१, पृ॰ २६७

दशरथ शर्मा, एम॰ ए०, डी॰ लिट्—क्यजयदेव क्योर सोमल्बदेवी की मुद्राएँ; वर्ष ४५, सं॰ १९९७, पृ॰ ३५६ पृथ्वीराज रासो की एक पुरानी अति और उसकी आमाखिकता; वर्षे ४४, सं ॰ १६६६ ए० २७५

शाहजहाँकालीन कुछ काशीस्य हिंदी किवः वर्ष ४७,सं०१६६६, ए०६७१ संस्कृत और प्राकृत साहित्य में ऐतिहा साधन की सामग्री (संयुक्त लेखक मीनाराम रंगा); वर्ष ५१, सं० २००३, ए० ८६; सुर्जनचरित महाकाव्यः वर्ष ४६: सं० १६६८, ए० २०५

#### सर्वश्री

दुर्गाप्रसाद बी॰ ए॰, विज्ञान-कला-विशारद, एम॰ एन॰ एस॰--भारतीय सुद्राएँ और उनपर हिंदी का स्थान; वर्ष ४५, सं॰ १९६७, ए० १

दुर्गाप्रसाद सिंह—भोजपुरी गीतों में गौरी का स्थान, भाग १४, सं० १६६०, पू॰ २६१

देवसहाय त्रिवेद, एम॰ ए०, पी-एच॰ डी०--दशोनः वर्ष ५३, सं॰ २००५, प० १०५

देवीप्रसाद ( सुंशी ) — किव कलशः भाग २, सं ११७८, ए० ६७ चाँदवीबी, भाग ३, सं० १६७६, ए० १६३ पुरानी जन्मपत्रियाँः भाग १, सं० १६७७, ए० ११४ बाजबहादुर छोर रूपमतीः भाग ३, सं० १६७६, ए० १६५ मधासिरल उमराः भाग १, सं० १६७७, ए० २०१ भीमती छहिल्याबाईः भाग ४, सं० १६८०, प्र० १६३ भीमती मैनाबाई. भाग ४, सं० १६८०, प्र० १६३

संवत् १६६८ का मेरा दौराः भाग १, सं० १६७७, पृ० १५६ वेवेंद्रनाथ शुक्त, एम॰ ए०—आधुनिक हिंदी नाटक भाग १०, सं० १६८६, पृ• ५६७

देवेंद्र सत्यार्थी—उड़िया प्राम-साहित्य में राम-चरित्रः भाग १५, सं० १९९१, पु॰ ३१७

धीरेंद्र वर्मा, एम॰ ए॰, डी॰ लिट्॰—क्या पुस्तकों द्वारा हिंदी का कायाकस्य हो सकता है ?; वर्ष ४४, सं॰ १६६६, पृ० २१२ मध्यदेश का विकास: भाग ३, सं॰ १६७६, पृ० ३१ संसार की भाषाएँ और उनमें हिंदी का स्थान: भाग ४, सं० १६८०,

हिंदी की पूर्ववर्ती आर्यभाषा यें भाग ४, सं० १६८०, पृ० ३७६ हिंदी भाषा और नागरी लिपिः भाग, १७, सं० १६६३, पृ० ३७ हिंदुस्तान की वर्तमान बोलियों के विभाग और उनका प्राचीन जनपदों से साहदयः भाग ३, सं० १६७६, पृ० ३७६ नरेंद्रदेव शर्मा, एम- ए॰, एल-एस॰ बी — बोधिचर्या, भाग ८, सं॰ १६८४, पू॰ ३२३, ३६१

नरोत्तमदास स्वामी, एम॰ ए॰ — जटमल की गोराबादल की बात, भाग १४, सं० १६६०, पु॰ ४२९

निजनीमोहन सान्याल, एम॰ ए॰—रवींद्रनाथ ठाकुर; भाग १०, सं॰ १८८६, पू॰ १११

ना॰ नागप्पा, एम॰ ए॰—हिंदी एवं द्राविद भाषाओं को न्यावहारिक साम्य स्रोर उनका हिंदी पर संभावित प्रभाव, भाग १८, सं॰ १६६४ पृ॰ ३४७; वर्ष ४३, सं॰ १६६५, पृ॰ १५,१३८

नारायण पांदुरंग गुणे - अंग्रेजी की न्युत्पित्ताः वर्ष ५४, सं० २००६, पृ० १३२ नारायण शास्त्री आठले - भूपावल्लभ, वर्ष ४७, सं० १९६६, पृ० २४५ रागमाला, वर्ष ४४, स० १९६७, पृ० ३५३

नारायण शास्त्री खिस्ते—प्रेमनिधिः भाग ६, सं० १६८२, प्र० ३७१ नीलकंट पुरुषोत्तम जोशी, एम० ए० - प्राचीन भारती थानः वर्ष ५६, २००८, प्र० ३१७

प्राचीन भारतीय वीणा, वर्ष ५४, सं ० २००६, ए० १२० वत्सराज उदयन और उसका कोंद्वेविक इतिहास, वर्ष ५३ सं ० २००५, ए० २८

पंड्या बैजनाथ, बी॰ ए॰, रायबद्दादुर—चि ह्वांकित मुद्राएँ: भाग १५, सं॰ १६६१, पृ॰ ३३१

पुराणों के महत्त्व का विवेचनः भाग १०, सं० १६८६, प्र० २६१ भारतवर्ष का इतिहासः भाग १४, सं० १६६०, प्र० १७३ भारतवर्ष के साम्राज्य-काल का एक संस्कृत इतिहासः भाग १६, सं० १६६२ प्र० २२३

पद्मनारायग् श्राचार्य, एम० ए॰—वैदिक स्वर का एक परिचय, भाग १४, स॰ १६६०, १० २८३

शब्द शक्ति का एक परिचय, भाग १६, सं० १९६२, ए० ३६७

परमात्मा शरण, एम॰ ए॰ – विशाल भारत के इतिहास पर एक स्थूल दृष्टि, भाग ११; स॰ १९८७, प्र० १३७

परमेश्वरी लाल गुप्त ,एम० ए०- श्रंधकारयुगीन कोशांबी; वर्ष ५४, २००३, प्र• १६८ क्या मगध के गुप्त सम्राट् मूल रूप में चीन निवासी थे ?; वर्ष ४४, सं० १६९६, प्र० २६२

परशुराम चतुर्वेदी एम॰ ए०, एत॰ एत॰ वी० — नंददास की रूपमंजरीः वर्ष ५७, सं० २००६, ए० २३१ पीतांबरदत्त बड्थ्याल, एम० ए०, डी० लिट्—आचार्य कवि केशवदास, आग १०, सं० १६८६, ४० ३४९

कबीर का जीवनवृत्तः भाग १५, सं० १६६१, पृ० ४३६ प्राचीन इस्तितिस्तित् हिंदी पुस्तकों की स्रोज का जीवहकाँ त्रैवार्षिक

विवरणः वर्ष ४४, सं० १६६६, ४० १८७ प्राचीन हस्तक्रिक्तित हिंदी पुस्तकों की खोज का पंद्रहवाँ त्रैवार्षिक विवरणः वर्ष ४४, सं० १६६६, ४० ३५५

प्राचीन इस्तिलिखित हिंदी पुस्तकों की खोज का सोलहवाँ नैवार्षिक विवरणः क्वी ४५ सं० १९१७, ए० ३१३

भूषण की शृंगारी किवता; वर्ष ४३, सं० १६६५, पृ० २६५ सुरति-निरति; वर्ष ४७, सं० १६६६, पृ० २६३ हिंदी किवता में योग-प्रवाह; भाग ११, सं० १६८७, पृ० ३८५ हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय; भाग १५, सं० १६८१, पृ० १

पुरुषोत्तम त्र्यंबक कापशे—द्रष्टव्य 'चिंतामिण बलवंत लेले'। पुरुषोत्तमदास स्वामी—राजस्थानी साहित्य श्रौर उसकी प्रगतिः भाग १४, सं- १९६०, पृ० २२३

पुरुषोत्ताम लाल श्रीवास्तव, एमः ए०-कामायनी-दर्शनः वर्ष ५६, सं०२००८, पृ०३००

पूर्णेचंद्र नाहर, एम॰ ए॰ बी॰ एल॰—त्रैभाषिक शिलालेखः भाग ७, सं॰ १६८३, पु॰ १

त्राचीन जैन हिंदी साहित्यः भाग २, सं॰ १९७८, पृ० १७१ राजगृह के दो शिलालेखः भाग ७, सं॰ १९८३, पृ॰ ४७७

पृथिवीपुत्र-पृथिवी स्क्त, एक ष्राध्ययनः वर्षे ४८, सं॰ २०००, पृ० ४६

पृथ्वीराज चौहान — इतिहास-प्रसिद्ध दुर्ग रणथंभीर का संक्षिप्त वर्णानः भाग १५, सं० १६६१, पृ० १५७

प्रास्त्राथ, डी॰ एस-सी॰--जबू द्वीप का धर्म, इतिहास तथा भूगोल: भाग १६, सं॰ १९६२, प्र॰ ६७

प्राणनाथ विद्यालंकार — राष्ट्र का लक्षण तथा विचारः भाग २, स॰ १६७८,प्र॰ ६१ प्रेमचल्लम जोशी, एम॰ ए॰, बी॰ एस-सी॰ — बूँदी का सुल्रहनामा, भाग २, सं॰ १६७८, प्र॰ २५१

फतहसिंह, एम॰ ए॰, डी॰ लिट्॰—नेभिदृत का काब्यत्यः वर्षे ५४, सं० २००६, प्र॰ ३००: हिंदू-संस्कृति में ऋष की कल्पनाः वर्षे ४२, सं॰ १६६५, प्र० १६३

बदुकनाथ शर्मा, एम॰ ए॰ - खदूट भट्ट, उनका परिचय तथा अलंकार-सिद्धांत; भाग ६, सं॰ १६८२, प्र॰ ३८१; वाल्मीकि और उनके प्राकृत सूत्र, भाग ७, सं॰ १६८३, प्र॰ १०३

बदुकप्रसाद खत्री, रायवहादुर-धनुर्वेद-रहस्यः भाग ६, सं॰ १९८५, ए॰ ३८७

बटेकुच्या, एम॰प०-कर्बोद्राचार्य सरस्वतीः वर्ष ५२, सं० २००४, पृ० ७३ छिताई-चरितः वर्ष ५१, सं० २००३, पृ० ११४, १३७ प्रशस्ति-काच्य में इतिहास की सामग्रीः वर्ष ५०, सं० २००१, पृ० १२२

बलदेव डपाध्याय, एम० ए०— आशाधर भट्टः भाग ६, सं १९८२, पृ० ४ ३ किवराज धोयी और उनका पवनदूतः भाग १०, सं० १९८६, पृ० २५९ जविनकाः वर्ष ५३, सं० २००५, पृ० १३२ दंडी की अवंतिसुंदरी-कथाः भाग ५, सं० १९८१, पृ० २४७ निर्वास का स्वरूपः वर्ष ५१, सं २००३, पृ० ४९ पासिनि के समय में एक धार्मिक संप्रदायः भाग ४, सं०१९८०, पृ०१०५ संस्कृत साहित्य की विदुषी स्त्रियाः भाग ५, सं० १९८२, पृ० ८३

बतदेव मिश्र ज्योतिघाचार्य — मैथिल कवि चंदा झा. वर्ष ५४, सं० २००६, प्र० २९०

बलदेवप्रसाद मिश्र—'पीटमर्द' श्रीर 'झायानाटक'; वर्ष ५१, सं॰ २००३, ए० १४८; कुछ शब्दों का व्युत्पादन; वर्ष ५२, सं॰ २००४, ए० ८२; कुछ साहित्यिक शब्दों का व्युत्पादन; वर्ष ५०, सं॰ २००२, ए० १५१

वहादुरचंद छाबड़ा, एम॰ ए॰, पी-एच॰ डी॰—गुप्त सम्राट् श्रौर विष्णु-सहस्रनामः वर्ष ५४, सं॰ २००६, पृ० १ पूर्वी श्रर्थात् प्रशस्तिः वर्ष ५७, सं० २००९, पृ० १४९ ब्राह्मी लिपि का विकास श्रौर देवनागरी की उत्पत्तिः वर्ष ४९, सं॰ २००१, पृ० २७५

बाबूराम सक्सेना, एम॰ ए॰, डी॰ लिट्॰--भारतवर्ष की आधुनिक आर्य-भाषाएँ: भाग ७, सं॰ १९८३, ए॰ १२१

मध्यप्रदेश का भाषा-विकासः सं० १६६०, सं० २००२, प्र० २१ इ.सप्रकाश, एम० ए० चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पश्चिमोसरी विजय-यात्राः वर्ष ५१, २००३, प्र०, १५२

चीनी साहित्य में राम का चरित्रः वर्ष ५४, सं० २००६, ४० २८४ वितस्ता का युद्धः वर्ष ५६, सं० २००८, ५० १३१

भँवरताल नाइटा -- फलौधी की कुटिल लिपिः वर्षे ४३, सं॰ १९९५, पृ॰ २४९ भगवतरारण उपाध्याय -- भारतवर्षे की सामाजिक स्थितिः भाग १५, सं॰ १९९१, पृ॰ ४५१

भगवहत्ता, बी॰ ए० — साइसांक विक्रम और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की एकता; वर्ष ४८, सं॰ २०००, पृ० १०८

भगवानदास केला—कौटिल्य का धन-वितरण श्रीर समाज; भाग १४, सं० १९९०, ए० २१७

भगीरथप्रसाद दीक्षित—भूषण श्रीर मतिराम. भाग ४, सं० १६८०, ए० ४२१ भूपति किंवः भाग ३, सं० १६७६, ए० ३२५ मदनाष्ट्रकः भाग ४, सं० १९८०, ए० ११३

महाकवि भूषणः भाग ६, सं० १९८२, १० १०३, २४१

भास्कर रामचंद्र भालेराव—हिंदी साहित्य के इतिहास के अप्रकाशित परिच्छेद; भाग १०, ६० १६८६, पृ० ८७

मंगेशराव रामकृष्ण तैलंग—संगीत-शास्त्र की २२ श्रुतियाँ; भाग १३, सं० १९८९, ए० २५३

मथुरालाल शर्मा, एम० ए॰—बौद्ध धर्म के रूपांतरः भाग ११, सं० १६८७, ए० १०५; बौद्ध संस्कृत साहित्यः भाग ११, सं० १६८७, ए० ४६३

महेशप्रसाद ( मुंशी )—महाभारत का फारसी अनुवादः भाग १४, सं० १९६० ए॰ २५७

माँगीलाल काव्यतीर्थ — महाभाष्य में शुद्धः भाग ५, सं० १६८१, पृ० २१३ मायाशंकर याज्ञिकः वी॰ ए॰ — गोरावादल की बातः भाग १५, सं० १६६१, पृ०

१८६; गोस्वामी तुलसीदास जी, भाग ८, सं० १६८४, पृ० ४०१ माताप्रसाद गुप्त, एम० ए० डी० लिट्—'रामाज्ञा प्रक्त' और 'राम शलाका'; भाग १४, सं० १६६०, पृ० ३२३

मिट्टनलाल माथुर – गाथा-सप्तशतीः वर्षे ५६, सं० २००८, पृ० २५२ मुक्कं दशास्त्री स्त्रिस्ते—रस-विवेकः वर्षे ५४, सं० २००६, पृ० १६० मुरारीप्रसाद—संगीत विद्याः भाग ११, सं० १९८७: पृ० ४६६ मुहम्मद यूसुफ खाँ अफर्सूँ—मन्न-विवः भाग ६, सं० १९८२, पृ० १६३,

२३१; भाग ७, सं० १९८३, प्र० ३४५

मैथिलीशरण गुप्त-हमारा साके का दिन आजः वर्ष ४८, सं० २०००, पृ० १६६

मोतीचंद, एम॰ ए॰, पी-एच॰ डी --- उपायन पर्व का एक अध्ययन; वर्ष ४८, सं० २०००, ए० १४१

किव सूरदास कृत नलदमन काव्यः वर्ष ४३, सं० १६६५, ए० १**११** कोगाज कुई के कीलाक्षर सेखों में वैदिक देवता (संयुक्त सेखक भी वासुदेवशरण श्रप्रवाल ): वर्ष ४६, सं० २०००, ए० ११८ भारतीय वेष-भूषाः वर्ष ४६, सं० २००१, ए० ११९

मोतीलाल मेनारिया, एम॰ ए॰ पी॰ एच॰ डी॰—खुनाण्रासो; वर्ष ५७ सं० २००६; १० ३५०

मोहनवस्त्रभ पंत, एम प्र०—तुलसी का अलंकार-विधानः भाग १२, सं० १९८८, प्र०१४७

रचुवीर, एस० ए०, एस० आर० ए० एस० — भारतवर्ष के प्राचीन उपनिवेशः भाग ७, सं॰ १६८३, ए० ३२९

रक्षशंकर प्रसाद - वैदेहीपुत्र अजातशत्रु और उसकी कूटनीतिः वर्ष ५५, सं० २ ०७, ए० १७६

रमापति शुक्त, एम० ए०—वष्टी विभक्ति की व्यापकताः भाग १४, सं० १९९०, प्र० ३३५; हिंदी में संयुक्त क्रियाएँ, भाग १४, सं० १९९०, प्र० ५७

राजकुमार जैन, साहित्याचार्य—ईत्सिंग-निर्दिष्ट सिद्ध प्रंथः वर्षे ५º, सं॰ २००३, ए० ३१, ६२

राजबली पांडेय, एम० ए०, डी० लिट्—विक्रमादित्यः वर्ष ४८, सं० २०००,

राजवी अमरसिंह — बेलि क्रिसन रुकमणी री: भाग १४, स० १९९०, ए० २३७ राजेंद्र नारायण शर्मा, डाक्टर — राष्ट्रीय चेतना के प्रवर्तक कृषि भारतेंद्र, वर्ष ५५, स० २००७, प्र० ७०; श्रुति-साहित्य की काव्योन्सुखता, वर्ष ५५, स० २००७, ए० २९२

रामकर्ण-गृहिल शीलादित्य का समोली का शिखालेख; भाग १, स० १६७७, प्र० ३११

प्रभासपादन के बाद्व भीम के सं० १४४२ के शिलाक्षेस्र की समीक्षाः भाग ४, सं० १६८०, ए० ३४३, ३९१

बामकुमार चौबे, एम० ए०, एल०टी॰—कालियास की प्रतिष्ठा और उनके समय तथा प्रथ-रचना-क्रम संबंधी विवेचना पर एक एष्टिः साग १०, सं० १६८६, ए० ५११

रामचंद्र शुक्त —प्राचीन पारस का संक्षिप्त इतिहास, माग १, सं० १६७७, ३० २१६, २८८ महाकिव सूरदास जी, भाग ७, सं० १६८३, प्र० २६ हिंदी और हिंदुस्तानी, वर्ष ४३, सं० १६९५, प्र० २३३ हिंदी साहित्य का पूर्व-मध्य काल, भाग ६, सं० १६८५, प्र० २०६, २३४

सर्वश्री

रामदत्त शुक्ल भारद्वाज — विक्रम-सूत्रः वर्ष ४८, सं० २०००, ५० ७ रामनरेश वर्मा, एम० ए० — मानस दर्शनः वर्ष ५३, सं० २००५, ५० १८९ रामनारायण दूगङ् — महाराजा भीमसिंह सीसोदिया, भाग १, सं० १९७७, ५० १८३; महाराणा सांगा या संमामसिंह, भाग ५, सं० १६८१, ५० ३१३ रामनारायण मिश्र, बी० एस-सी०—कवि श्री गदाघर जी; भाग ४, सं० १९८०, ५० ४१३

रामप्यारी शास्त्री—प्राचीन भारत में स्त्रियाँ; भाग १५, सं० १९९१, ए० १२९ राममूर्ति मेहरोत्रा, एम॰ ए॰—स्वदेशी तथा विदेशी हिंदी शब्दों में ध्वनि-परि-वर्तन; वर्ष ४७, सं० १९९९, ए० १५७

रामराजेंद्रसिंह वर्मा मेरठ के आसपास के ज्यापक क्षेत्रवाले प्रचलित मुहा-वरे: भाग १७, सं० १६६३, १० २६१

रामशंकर झवस्थी, बी**॰** ए॰—हुमायूँ के विरुद्ध षड्यंत्रः भाग १५, सं० १९९१ ए० २३९

रामशंकर भट्टाचार्य-प्राचीन आचार्यों के प्रति पाणिनि की आस्थाः वर्ष ५७, सं० २००९, ए० २९

रामाज्ञा द्विवेदी, बी॰ ए॰—रायबरेली जिले के कुछ कवि; भाग ३, सं० १९७९, पृ० ४७१

रामेश्वर गौरीशंकर श्रोका, एम ए० - इंदौर म्यूजियम का एक शिलालेखः भाग १२, स॰ १९८८, ए० १

. राहुल सांकृत्यायन—जेतवनः भाग १५, सं० १६८१, पृ० २५७ तिब्बत की रंवत्सर गणनाः भाग १२, सं० १९८८, पृ० ५०३ तिब्बत की चित्रकलाः भाग १८, सं० १९९४, पृ० ३२५ युरोप के 'रोमनी' भारतीयः वर्ष ५२, सं० २००४, पृ० १४०

लक्ष्मीनारायण सिंह सुधांशु, एम॰ ए॰—द्रौपदी का बहुपतित्वः भागः १२, सं॰ १९८८, पृ० २२५: सीता का शील संदर्भः भाग १४, सं॰ १९९०,

प्रु० १

लजाराम मेहता—श्रीरंगजेव का हितोपदेशः माग ११, सं० १९८७, ए० १६९ लिखताप्रसाद सुकुल, एम॰ ए॰ —हिंदी साहित्य में विहारी; भाग ८, सं० १९८४, ए० ४२१

सङ्गीप्रसाद पांडेय—महाभारत के 'एड्रक' (श्रनुवाद); भाग १७, सं० १६६३, १० १४७

लालजी राम शर्मा, एम० ए०, बी० टी०— अनुकृतिः भाग १८, स० १९९४, ए० ८७

लालताप्रसाद दुवे, एम० ए०-चौरासी बैच्णवन की बार्ता और दो सौ बावन बैच्णवन की बार्ता; वर्ष ५७, सं०२००९, पृ०२४७

लोचनप्रसाद पांडेय—पुराने सिक्षों की कुछ बातें; भाग १०, सं॰ १९८६,

वाचस्पति उपाध्याय, एम॰ ए०-वनारसी बोली का तुलनात्मक तथा ऐतिहा-सिक व्याकरणः भाग १७, संट १९९३, पूट १२३

वासुदेव उपाध्याय, एम० ए०—गुप्त-कुंतल संबंध; वर्ष ४३, सं० १६६५, पृ० ६३ नालंदा महा-विहार के संस्थापक; भाग १५, सं० १६६९, पृ० १४६ परित्राजक महाराज हस्तिन के दानपत्र; वर्ष ४३, सं० १९६५, पृ० ४०१ भारत में हुएए-शासन; भाग १६, सं० १६६२, पृ० १२९

भारतीय कला में गंगा श्रीर यमुना; भाग १५, सं० १९९१, ए० ४६६ वासुदेव गोस्वामी— हरिराम व्यास सबंधी श्रांतियों का निराकरण; वर्ष ५७, सं० २००६, ए० ४०

वासुदेवशरण श्रप्रवाल, एम॰ ए॰ डी॰ लिट्॰—श्रलाय-बलाय, वर्ष ४७, सं० १९९९, ए॰ २९९

श्रष्टाध्यायी में विश्वित प्राचीन भारतीय मुद्राएँ; वर्ष ४३, सं० १९९५, ए॰ ३७५

ईरान सम्राट् दारा का शृषा से मिला हुन्ना शिला-लेखः वर्ष ४६, सं० १६६८, ५० ९७

कदमीर से प्राप्त महाभारत का एक प्राचीन विकीपत्रः वर्ष ४६, सं० १६६८, ए० ३३७

कुछ हिंदी शब्दों की निरुक्ति, वर्ष ४६, सं॰ १६६८, ए० ६१ गुप्त-युग में मध्यदेश का कलात्मक चित्रणः वर्ष ४८, सं॰ २०००, ए० ४३

चरैनेति-चरैनेति गान, वर्ष ४८, सं॰ २०००, पृ० ५
जानपद गान; वर्ष ४६, सं० २००१, पृ० २५३
देश का नामकरणः वर्ष ४८, सं० २०००, पृ० ३३
पतंजिल और वाहीक माम; वर्ष ४४, सं० १९६६, पृ० २३५
पाणिनि और उनका शास्त्रः वर्ष ५६, सं० २००८, पृ० १८५
पाणिनिकालीन भूगोलः वर्ष ५७, सं० २००६, पृ० १६४
पाणिनिकालीन मनुष्य-नामः वर्ष ५४, सं० २००६, पृ० १४६
पारिसिती गाथाएँ: वर्ष ४८, सं० २०००, पृ० ३१

भारतीय मुद्राकों का सिवरोष काञ्चयन, वर्ष ४४, सं० २००७, पृ० १६५ मधुरा की बौद्धकता; भाग १३, सं० १६८६, पृ० १७ १७ मेघदूत—एक दृष्टि; वर्ष ४८, सं० २००६, पृ० १४३ युक्कतञ्चलेग का पत्रव्यवहार; वर्ष ४८, सं० २००१, पृ० २४८ राजधाट के विक्षीनों का एक अध्वयन; वर्ष ४५, सं० १६६७, पृ० २१५ काञ्चल से प्राप्त भारत कहमी की मूर्ति, वर्ष ४८, सं० २०००, पृ० १६ विक्रम संवत् और विक्रमादित्य; वर्ष ४८, सं० २०००, पृ० १२४ विष्णु का विक्रमण; वर्ष ४८, सं० २०००, पृ० ११ विष्णु का विक्रमण; वर्ष ४८, सं० २०००, पृ० १६ समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त की मुद्राओं के जयोदाहरण; वर्ष ४६, सं० २००१, पृ० २६०

साहित्य के साथ कला का संबंधः वर्ष ५६, सं० २००८, १० ३३९ सुवर्णद्वीप के शैलेंद्र सम्राट् और नालंदाः वर्ष ४६, सं० २००१, १० २४६ हर्षचित में विश्ति भारतीय वस्त्रः वर्ष ५७, सं० २००६, १० ३०७ हिंदी के सौ शब्दों की निरुक्तिः वर्ष ४४, सं० २००६, १० ८६

## सर्वश्री

वि॰ श्री॰ वाकस्पकर — धार से प्राप्त एक शिलालेखः वर्ष ५५, स॰ २००७, पू॰ ३०६

विजयचंद्र सूरि जैनाचार्य - 'कुसण्' शब्द का धर्थः वर्ष ५१, सं० २००३, पृ० १६४

विजय बहादुर श्रीबास्तव, बी॰ एस-सी॰, एल॰ एल॰ बी॰-सहाकि कल्हण-कृत राजतरंगिणी: वर्ष ४४, सं॰ १६९६, ए० २४९

विद्याविजय (गुनि) भगवान महावीर और मंखलिपुत्र गोशालः भाग १८, सं १९६४, पू॰ २०३

विधुशेखर मट्टाचार्य, महामहोपाध्याय—संस्कृत व्याकरण की प्राचीन छौर नवीन पद्धतियाँ; वर्ष ४३, सं० १६६५, पू० ३६१

विनायक वामन करंबेतकर, एम॰-ए॰, पी-एच॰ डी॰---नबाब-खान-खाना-चरितम्; वर्ष ५६, सं॰ २००८, पु॰ २८६

विमानविहारी मञ्जूमदार, एमं ए॰, पी-एच ढी॰, पी॰ धार॰ एस॰—
विद्यापित का समनः वर्ष ५३, सं॰ २००५, प्र० १८

विशुद्धानंद् पाठक, एम॰ ए॰—देवगिरि के सादवों का शासन-प्रबंधः वर्ष ५४, सं॰ २००६, दृ॰ १७७

श्रीनगर और देवियरि के यादवः वर्ष ५३, सं० २००५, १० ६६

विश्वनाथप्रसाद मित्र, एम॰ ए॰—'आलम' और उनका समयः वर्ष ५०, सं० २००२, ए० ३४

भासम की कृतियाँ; वर्ष ५२, सं० २००४, पृ० १०६ नंदगाँव के भानंदघन: वर्ष ५३, सं० २००५, पृ० ४८ प्राचीन इस्तिसित हिंदी पुस्तकों की स्रोज (सं० २००१-२००३); वर्ष ५८, स० २००८, पृ० १

बोधा का सूत्तः वर्ष ५३, सं० २००४, ए० १३

शिवभूष्ण की बहुत पुरानी प्रति; वर्ष ५१, सं० २-०३, पृ० २४

विश्वेश्वर नाथ रेख-मंडोर, वर्ष ५४, सं० २००६, ए० २६

विष्णु सीताराम सुकथनकर, एम० ए०, पी-एच० डी॰—भृगुवश और भारत वर्ष ४५, सं० १६६७, ए० १०५

वृंदावन दास, बीःए०, एल-एल॰बी॰—कुशान-कालीन भारत: भाग १६, सं०, १६९२, ए० १ १

के.टिस्य काल के गुप्तचरः भाग १४, सं० १६६०, १० २०७ प्राचीन भारत के न्यायालयः भाग १४, सं० १६६०, १० ३७७ वेखी प्रसाद ग्रुक्ल – विक्रम संवत्ः भाग १४, सं० १६६०, १० ४४९

शक संवत्, भाग १६, सं० १९९२, पृ० २८१ व्योहार राजेंद्रसिंह—काइमीर का मार्तंड मंदिर: वर्ष ४४, सं० १६६६, पृ० १८६ अजमोहन, डा० — प्राचीन हिंदू गिएत में अदी का व्यवहार: वर्ष ५२, सं० २००४, पृ० २५

अजरत्नदास, बी॰ ए॰, एल॰-एल॰ बी॰—उर्दू का प्रथम किन, भाग ४, सं० १६८०, प्र० २२६

खुसरो की हिंदी कविता, भाग २, सं० ६७८, १० २६६ प्रभरंग तथा आभास रामायण, भाग १३, स० १६८६, १० ४ ६ फारसी भाषा का एक ऐतिहासिक गद्य-पर्श-मय काठ्य, भाग ५, सं० १६८१, १० ५७

बाला जी जनादैन पंत भातु नाना फल्कनबीस, वर्ष ५३, सं० २००५, ए० १३९

बुंदेलों का इतिहास, भाग ३, सं॰ १६७६, वृ० ४१३ भगवंत राय खीकी, भाग ५, सं० १९८१, वृ० १७५ भारतेंदु का संक्षिप्त जीवनवृत्त एवं साहित्य, वर्ष ५५, सं० २००७, वृ० १

अजेंद्रकिशोर अप्रवास, धी-काम॰, साहित्वरत्न - पत्रकार मारतेंदु, वर्ष ५५ सं॰ २००७, ए० ५६

शंभुनारायण चौबे, बी. ए०, एत० एत० बी० मानस-पाठभेद, वर्ष ४७, सं• १६६६, ए० १

मूल-रामचरितमानस की छंद-संस्था, वर्ष ४६, सं० १६६८, ५० १६ रामचरितमानस, वर्ष ४३, सं० १६६५, पु॰ २७७ रामचरितमानस के प्राचीन क्षेपक, वर्ष ४६, सं० १९९८, ५० १२३ रामचरितमानस के संवाद, वर्ष ५१, सं० २००३, ५० १

शंभुप्रसाद बहुगुना— घनानंद का एक अध्ययन, वर्ष ४६, सं॰ ९६६६, प्र॰ १४३; नंददास, वर्ष ४४, सं॰ १९९६, प्र॰ ३९९

शांति भिक्षु (भदंत)—आचार्य वसुवंधु का बोधि चित्तोत्पाद शास्त्रः वर्ष ५३, सं १००५, पू॰ १७०

शालिमाम वैष्णव—गद्वाली भाषा के 'पखाणा' (कहावतें); भाग १८, सं १६६४, पू॰ १०३, ४१७

शालियाम श्रीवास्तव—दाराशिकोह के फारसी उपनिषद्ः वर्षे ४७, सं॰ १६६६, पृ॰ १७६; शाहनामा में भारत की चर्चा, भाग १४, सं॰ १६६०, पृ॰ ४३९

सिंकदर का भारत पर आक्रमण, वर्ष ४४, सं॰ १६६६, ए॰ १४७ 'सौदा' की हिंदी कविता, वर्ष ४६, सं॰ १९६८, पू॰ ३४५

शिवदत्त शर्मा—काश्मीर के राजा संत्रामराज, अनंत और कलश; भाग ७, सं• १९८३, पृ• १७७

चंतुर्वि शिति प्रबंध, भाग ४, सं० १९८१, ए० ३६६ जगद्भ चरित, भाग ४, सं० १६८०, ए० २१५ पुष्कर, भाग ८, सं० १६८४, पू० २४१, ४३३ प्रध्वीराज-विजय, भाग ५, सं० १९८१, पू० १३३ प्रतिमा-परिचय, भाग ५, सं० १९८१, पू० ४४५; भाग ६, सं० १६८२, पू० २११

भारतवर्घ के कतिपय प्राचीन देवालयों पर भोगासनों की प्रतिमाएँ, वर्ष ४३, सं० १९६५, ए० १७६

मंत्री कमेचंद्र, भाग ५, सं॰ १६८१, पू० २६५ मरहठा शिविर, भाग १०, सं॰ १६८६, पू॰ २३३

महाकवि भास और उसका नाटक वक, भाग ४, सं० १६८०, पु० १२१, २४१

महाकवि श्री जयदेव स्रोर उनका गीत-गोविंद, भाग १८, सं० १९६४ पृ० ५७ महामहोपाध्याय महाकवि श्री शंकरलाल शास्त्री की जीवनी तथा जनके गंथों का परिचय, भाग १६, सं० १६६२, ए० २७९ मात्गुप्त, भाग ७, सं० १९८२, ए० ३११ वेदाध्ययन की प्राचीन शैली, भाग ६, सं० १९८२, ७० १५३ शंकर मिश्र, भाग ३, सं० १९७९, पृ० ३७१ श्यैनिक शास्त्र, भाग ४, सं० १९८०, ए० ४४२ श्री कृष्णाचंद्राभ्युद्य, भाग ७, सं० १६८३, ए० ४४३; भाग ७, सं० १६८३, पृ० ७

सोमेश्बरदेव और कीर्तिकौ मुदी, भाग ४, सं १६८०, १० १

## सर्वश्री

शिवसंगत्त पांडेय—कवीर; भाग ५, सं॰ १९८१, पृ॰ २७३ शिवसहाय त्रिवेदी, एस॰ ए॰—खड़ी बोली के संख्यावाचक शब्दों की उत्पत्ति; भाग १५, सं॰ १९९१, पृ॰ ३६७

शुभकर्मा बदरीदान कविया—हिंदी का चारण-काव्यः वर्ष ४५, सं॰ १९६७, ए॰ २२७

शोभालाल शास्त्री—एक ऐतिहासिक काव्यः भाग ३, सं० १९७६, ए० १४९ मंत्री मंडन और उसके ग्रंथः भाग ४, सं० १९८०, ए० ७५ रामपुरा के चंद्रावत और उनके शिलालेखः, भाग ७, सं० १९८३, ए० ४११

इयामलाल भैरवलाल मेढ़, एम॰ ए॰, एल-एल॰ धी॰-महाक्षत्रप रुद्रदामन् (द्वितीय): भाग ६, सं० १६८४, १० ४९

रयामसुंदर दासः बी॰ ए॰, डाक्टर, साहित्य वाचस्पति—आधुनिक हिंदी गद्य के आदि आचार्यः, भाग ६, सः १६८२, पृ० १३ गोस्वामी तुलसीदासः, भाग ४, सं॰ १६८३, पृ० ३६१; भाग ८, सं॰ १६८४, पृ० ४६

गोस्वामी तुलसीदास जी की विनयावली, भाग १, सं॰ १६७७, पु॰ ८३

पृथ्वीराज रासो, वर्ष ४५, सं॰ १६६७, पू॰ ३४६ भारतीय नाट्यशास, भाग ६, सं० १६८२, ए० ४३ रामावत संप्रदाब, भाग ४, सं॰ १६८०, ए॰ ३२७ इस्तिखित हिंदी पुस्तकों की खोज, भाग १, स॰ १६७७, पृ॰ १३५ हिंदी साहित्य का वीरगाथा काल (संयुक्त ले॰ श्री रामचद्र शुरू), भाग ६, सं॰ १९८५, पृ॰ १७ सर्वभी

श्रीनिवास—श्रीतसंस्कृत देवनागरी लिपि; वर्ष ५३, सं॰ २००५, ए० ५० श्री वेंकटेश्वर—गर्भ श्रीमान् अथवा केरल के एक हिंदी कवि; भाग १०, सं॰ १९६२, ए॰ ३१९

संपूर्णानंद-भारतीय सृष्टि-विचारः वर्ष ४६, सं ० १९९८, १० २८९

सच्चिदानंद त्रिपाठी, एम॰ ए॰—सेनानी पुष्यमित्र, वर्ष ५२, सं॰ २००४, पृ॰ १६२

सत्यकेतु विद्यालंकार कौटिलीय अर्थशास्त्र में राजा का स्वरूपः भाग ११, सं• १९८७, पृ० १

सत्यजीवन वर्मा, एम॰ ए॰—श्चपन्नंश माषा, भाग ६, सं॰ १९८२, ए॰ ३३ बाख्यानक काञ्य, भाग ६, सं० १९८२, ए० २८७ कवि शेख निसार कृत मसनवी मूसुफ जुलेखा, भाग ११, सं॰ १९८७ प॰ ४४५

पैशाची भाषा, भाग ११, सं० १९८७, पृ० ३५ हिंदी के कारक चिह्न, भाग ५, सं० १९८१, पृ० ३८५

सरस्वतीप्रसाद चतुर्वेदी, एम॰ ए॰—इत्सिंग के आरत-यात्रा विवरण में उल्लिखित एक संस्कृत व्याकरण मंथ की पहचान। वर्ष ४६, सं॰ १६६८, पृ० ४५

यत द्विसहस्राब्दी में संस्कृत व्याकरण का विकास; वर्षे ४६, सं॰ २००१, पृ० ३०१

(कुमारी) सुप्तिसिंह, एम॰ ए , डी॰ टी॰ - प्राचीन भारतीय गणितः वर्षे ४७, सं॰ १९६६, ७० १८७

सूर्येकरण पारीक, एम॰ ए॰—राजस्थानी भाषा का एक प्राचीन प्रेमगाथात्मक गीति-काव्यः भाग १२, सं॰ १६८८, प्र॰ ४८३

राजस्थानी हिंदी और कवीर, भाग १६, सं० १६६२, ४० २३३ हिंदी का एक उपेक्षित उज्ज्वल पक्ष, भाग १४, सं० १६६०, ४० ४६३

सूर्यनारायण न्यास—अवंतिका के दो शिलालेख संदः वर्ष ४३, सं० १६६५

प्राचीन क्यायिनी की मुद्राष्ट्रं भाग १२, सं० १९८८, प्र० २१७ मालवा का प्रचोत राजवंशः वर्ष ५१, सं॰ २००४, प्र० ८६, १५४ राजा ज्वयादित्य और भोजराज का संबंधः भाग १४ सं० १६६०, प्र० ४२१

सम्राट् भरोक मथवा संप्रतिः भाग १६, सं॰ १९६२, ४० १ सातवाहन राजवंश, वर्ष ५३, सं॰ २००५, पृ० २१८ हजारीप्रसाद द्विवेदी-विक्रम की छठी से पंद्रहवीं रासी तक की वर्म साधनाः वर्ष ५०, सं ० २००२, प्र० ६३, ह्य

हरिचरण सिंह चौहान-आमेर के कलवाहा और राव पजून तथा स्व किस्हरा का समय, भाग १०, सं० १६८६, ४० ६७

प्रत्यालोचना, भाग ६, सं० १६८२, प्र७ ४३७ ब्दी के सुलहनामे, माग ७, सं० १६८३, ए० २१७ लंका की स्थिति पर विचार, माग १०, सं० १९८६, ४० ५५३ हादा वंश के विकास पर विचार, भाग १०, संग १९८६, पूर्व ५०३

हरिमारायस शर्मा, बी॰ ए॰ (प्रोहित )—बिहारी-सतसई की प्रसाप-बदिका टीका; भाग १०, स॰ १९८६, प्र॰ ३२३

स्वर्गीय बारहट बालावरूश जी पालावत, भाग सं० १९९३, ४० ५०१ हरिश्चंद्र सेठ. एम॰ ए॰, पी-एच॰ डी॰- श्रलेकजेंदर की भारत में पराजय: भाग १८, सं॰ १६६४, प्र॰ ४६७

हरिहरप्रसाद गुप्त, एम॰ ए॰, एल॰ टी॰-प्रामोद्योग में प्रयुक्त ईख-संबंधी शब्दावली; वर्ष ५१, सं० २००३, ए० ७१, १२२

हाथीभाई शास्त्री, महामहोपाध्याय-प्राचीन द्वारका; भाग १२, सं १९८८, थ ३ ०ए

हीरानंद शास्त्री, एम॰ ए॰, डी॰ लिट्॰ - देवनागरी लिपि और मुसलमानी शिलालेखः वर्षे ४५, सं० १९६७, पृ० १३

वाली द्वीप में हिंदू वैभवः भाग १०, सं० १६८६, प्र० ४०७

हीरालाल, बी॰ ए॰, डाक्टर—श्रवधी हिंदी प्रांत में राम-राचल-युद्धः भाग, १०. सं० १६८६, प्र० १५

अर्वाचीन अपद धर्म-प्रचारक, भाग ४, ६० १६८०, ४० ४५ कलचुरि-सम्राट्, भाग ६ सं० १६६२, ए० ४१७ देश भाषा, भाग ११, सं० १६८७, ४० ४३६ मध्यप्रदेश का इतिहास, वर्ष ४४, सं॰ १६६६, पृ० १ सागर का बुंदेली शिखालेख, भाग ८, सं० १९८४, १० ३६४ इस्तबिखित हिंदी पुस्तकों की खोज, भाग ७, सं० १६८३, पृ० ६७ इस्तर्जिस्तित हिंदी पुस्तकों की खोज, भाग ७, सं० १९८३, ५० २६३ इस्ततिखित हिंदी पुस्तकों की खोज, माग ८, सं० ११८४, पृ० ४५६ हिंदी के शिला और ताम्रलेख, भाग ६, सं० १६६३, ४० १

हीरालाल जैन, एम॰ ए०, एल॰ एल॰ बी॰—धपश्रंश भाषा भीर साहित्य, वर्ष ५०, सं० २००२, प्र० १, १००

चंदेल राजा परमाल के समय का एक जैन शिलासेस आग १६, सं

संस्कृत में प्राकृत का प्रभाव, वर्ष ४७, १६६६, १० १४५

# सर्वश्री

हृदयनारायम् सिंह, एम॰ ए॰, बी॰ टी॰ — क्या उत्तरकांड बाल्मीकि-रचित है ?; भाग १७, सं॰ १९९३, ए० २५६

भारतेंदु-कालीन एक विस्मृत साहित्यकारः वर्ष ५७, सं॰ २००६,

## निमर्श

कृष्णदास (राय)— साहित्य-निर्माण और भाषा का रूपः वर्ष ५६, सं० २००८, पृष्ठ ५८

जगमायप्रसाद् शुक्त वैद्य, साहित्य-वाचस्पति—वाल्मीकि-श्राश्रम; वर्ष ५५ सं०२००७, पृ०३०६

दशस्य शर्मा, एम॰ ए॰, डी॰ लिट्॰ गुप्त सम्राट् और विष्णु सहस्रनामः वर्ष ५५, सं॰ २००७, प्र० १०१

देवीसिंह 'कुँवर'—पृथ्वीराज और मुहम्मद गोरी का संयुक्त सिकाः वर्ष ५७, सं॰ २००९, १० ५६

नाथूराम प्रेमी--गाथा सप्तशतीः वर्ष ५७, सं० २००९, ए० २७३

परमेश्वरी लाल गुप्त-पृथ्वीराज और मुहस्मद गोरी का संयुक्त सिका; वर्ष ५७, सं० २००६, पृ० २७०

रामशंकर भट्टाचार्य—निपात या निपातन १ः वर्ष ५७, सं॰ २००६, ए० ५७ वासुदेवशरण श्रप्रवात, एम॰ ए॰, डी॰ लिट्॰—श्रुठण्नसहेन्द्रो मथुराम्ः वर्ष ५७, सं० २००६, ए॰ ६५७

दस हिंदी शब्दों की निरुक्तिः वर्ष ५६, सं० १००८, पृ० १४४

विश्वनाथप्रसाद सिश्र, एम॰ ए॰—भूषण का रचनाकालः वर्ष ५५, सं० २००७, पृ० ३१६

विश्वनाथ शास्त्री भारद्वाज—हिंदी में पारिभाषिक शब्दः वर्ष ५७, सं० २००९, ४०० ३६१

## विषिच

अंविकात्रसाद वाजपेयी—तुलसीदास कौन थे १ः वर्ष ५२, सं० २००४, ट०१७३ छ—आभार स्वीकृति, वर्ष ४५, सँ० १६६७, ४० ६८;

उपनिवेशों में हिंदी-प्रचार, वर्ष ४५, सं० १६६७, ए० ६३; एक विचारणीय शब्द, वर्ष, ४५, सं० १६९७, ए० ९९; कंदरा, वर्ष ४३, सं० १९९५, १० १२२; कार्तिक संक के चित्र, वर्ष ४१, सं० १६६७, १७०३९७ 'क्षाक्टर श्यामसुंदरहास, वर्ष ४६, सं० १९९८, ५० १७४ साक्टर हीरालाल स्वर्णपदक के बचे धन का सपयोग, वर्ष ४६, सं० १६६८, १० ३७४

नागरीप्रचारिणी सभा और हिंदी साहित्य सम्मेलन, वर्ष ४४, सं॰ १९९६, प्र० २२३

पंजाब में हिंदी खांदोलन, वर्ष ४५, सं० १९९७, ए० २०२
पंजाब में हिंदी की दशा, वर्ष ४४, सं० १९९६, ए० ३४४
पत्रिका, वर्ष ४३; वर्ष ४३.सं० १६६५, ए० ११५
परिशिष्ट, वर्ष ४६, सं० १९९८, ए० ८८
पारिभाषिक शब्द-संम्रह, वर्ष ४६, सं० १६६८, ए० २७७
प्रथ्वीराज रासो संबंधी शोध, वर्ष ४४, सं० १९६७, ए० ३९१
मादेशिक वाङ्मयों के पचास वर्षों का इतिहास; वर्ष ४६, सं० १६६८,

बहुमूल्य प्राचीन ग्रंथ-संपत्ति अमेरिका गई; वर्ष ४४, सं॰ १६६७, पृ० ३६०

भारत की प्रादेशिक भाषाश्रों के लिये समान बैक्कानिक शब्दावली, वर्ष ४३, सं॰ १६६७, ए॰ ३०३

भारतीय समाचार, वर्ष ४६, सं० १६६८, ए० २८०
महाभारत का संशोधित संस्करण, वर्ष ४५, सं० १६६७, १६६
यह कैसी हिंदुस्तानी ?, वर्ष ४३, सं० १९९५, ए० २२०
राजस्थान के हिंदी प्रंथों की रक्षा, वर्ष ४६, सं० १६६७, ए० ३७१
राष्ट्रभाषा का स्वरूप, वर्ष ४३, सं० १६६५, ए० ३४८
रूपमती का एक नया पद, वर्ष ४३, सं० १६६५, ए० ३५३
शांतिनिकेतन में हिंदी-अवन, वर्ष ४३, सं० १९९५, ए० ४४३
शी जयचंद्र विद्यालंकार कृत इतिहास-प्रवेश, वर्ष ४६, सं० १९९८,

श्री रवींद्रनाथ ठाकुर स्वर्गत, वर्ष ४६; सं० १६६८, प्र० १८५ संशोधन (पिद्यानी चरित का समय, दाराशिकोह के फारसी उपनिषद् ),

वर्ष ४३, सं॰ १६६५, ए॰ ४५४; वर्ष ४७, सं० १६६६, ए॰ ३६६ संस्कृत का महत्त्व, वर्ष ४५, सं॰ १६६७, ए॰ २६७ सभा का श्रद्धेशताब्दी महोत्सव, वर्ष ४६, सं॰ १६६८, ए॰ ८८ सभ्यता की समाधि में योग इंस्टीट्यूट के प्रकाशन, वर्ष ४५, सं॰ १६६७, ए० ३९६

सम्मेलन की महत्त्वपूर्ण घोषणा, वर्ष ४६, सं० १६६८, पृ० ३७२

सुर्जनस्ति सहाकात्म, वर्ष ४६, सं० १९६८, १० २७६ स्वर्गीय भाषाचे सहावीरप्रसाद हिवेदी, वर्ष ४१, सं० १६६५, १० ४५१ स्वर्गीय पं० दासचरित उपाध्याय, वर्ष ४१, सं० १६६५, १० ४५० स्वर्गीय सर जार्ज बजाहम प्रियसेन, वर्ष ४६, सं० १६६८, १० ८५ स्वर्गी, वर्ष ४४, सं० १६६७, १० ३६६ हिंदी गण का विकास, वर्ष ४३, सं० १६६५, १० २१६ हिंदी साहित्य सन्योत्तन का २७ काँ अधियेशन, वर्ष ४३, सं० १९९६, ४० ३५१

हिंदी साहित्य सम्प्रेखन का २८ वाँ अधिवेशन, वर्ष ४४, सं० १६६६, ए० ३३८

## सर्वश्री

कृष्णगोपाल शर्मा—भ्रमनिवारण ( राज्यसागर की आलोचना ); भाग १५, सं १९६१, ए० १४५

कृष्णदास ( राय )—श्रसाधारण एवं बहुमुखी प्रतिभाशील विद्वानः वर्षे ५६, सं० २००८, ५० ३६६

द्विवेदी श्रमिनंदन 'प्रंथ; भाग १३, सं • १६८२, प्र० २५० समयरितमानस की सबसे महत्त्वपूर्ण प्रति; वर्ष ४७, सं ० १६६६, प्र० १६६

के॰ राम धाचार्य-अहाझाझागः भाग १२, सं० १६८८, पु० ३१४ केशवप्रसाद मिश्र-धाचार्य शुक्त जी की स्मृति में: वर्ष ४६, सं० १६९८, ए॰ ८१

ग्तंभी जी-एक सिपि की भावश्यकताः वर्ष ४४, सं १६६६, प्र २२६ गिरीशचंद्र श्रवस्थी-ऋग्वेद में पंजावेतर भारत के उल्लेखः वर्षे० ५३, सं ० २००५, प्र०१२७

चंद्रवती पांकेय--यदमाकत की लिपि तथा रचनाकालः भाग १३, सं० १६८९ ए० ४2१

चंद्रधर शर्मा गुलेरी—श्रधिक संतित होने पर स्त्री का पुनर्विवाहः भाग १ सं० १९७७, ए० १२८

व्याताचात, भाग १, सं ० १९७७, १० १२५ कावंबदी भीर दशकुमारचरित के उत्तरार्धः भाग २, सं० १९७८, ४० २२७

कारंबरी के बतरार्ध का कर्ता, मास १, सं॰ १६७७, १० २३५ कुछ पुराने रिवाज करेर बिनोव, भाग ३, सं॰ १६७९, १० ८८ ससों के हाथ में भुवस्वासिनी, भाग १, सं॰ १६७७, १० २३४ स्वृत्व बसाराह, भाग ३, सं॰ १६७९, १० ८१ गोसाई तुससीवास के रामचरितमानस और संस्कृत कवियों में निव प्रतिनिव मान, माग १, सं ० १९७७, १० ६२६, ३३१

बारख, भाग १, सं॰ १६७७, ए० १२६ बास्युर बांग्रे भाग १, सं॰ १६७७, ए० ३३२ छट्ट, भाग ३, सं॰ १६७६, ए० ७५ डिज़ल, भाग ३, सं॰ १६७९, ए० ६७ दुतातित कुमारिल, भाग १, १६७७, ए० २२७

न्याय चंदा, भाग ३, सं॰ १६७६, पृ० १०१ पंच महाराज्द, भाग १, सं॰ १६७७, पृ० २३७; भाग ३,

सं॰ १९७९, ए॰ ९२ पश्चिमी क्षत्रपों के नामों में चूस यस = ज( z ); भाग ३, सं॰ १९७६,

पाणिनि की किवता, भाग २, सं० १६७८, पृ० २२६
पुरानी पगड़ी, भाग ३, सं० १९७६, पृ० ७३
पुरानी हिंदी, भाग ३, सं० १६७६, पृ० १०५
पूर्ण पात्र, भाग ३, सं० १६७६, पृ० ७६
बनारसी टग, भाग २, सं० १६७८, पृ० २२७
बिरामण की, सरवण की, भाग ३, सं० १६७९, पृ० ७६
यंत्रक; भाग ३, सं० १६७६, पृ० ८७
रह हा छंद, भाग २, सं० १६७८, पृ० २२६
राजाओं की नीयत से बरकत, भाग ३, सं० १६७६, पृ० १०६
रामचिरितमानस और (संस्कृत किवयों में विव-प्रतिबंध भाष; भाग

३, सं॰ १६७६, पृ० १०० वेलावित्त, भाग ३, सं० १९७९, प्र० ६५ वेदिक भाषा में प्राकृतपन, भाग ३, सं० १६७६, प्र० ८१ श्री श्री भी श्री; भाग १, सं० १६७७, प्र० २३१ संस्कृत में श्रकृषर का जीवनचरित; भाग ३, सं० १६७६,

प्र० ८० सन्दार्दः भाग ३, सं० १६७६, प्र० ७८ हुन्।; भाग ३, सं० १६७६, प्र० ८६

सर्वश्री

जगन्नाथप्रसाद शुक्त काइसीः वर्ष ५२, सं० २००४, प्र० १७४ देवसहाय त्रिवेद वीर वैरागी सरकरी, वर्ष ५१, सं० २००४, प्र० ४२ निहास चंद हुद्योग-मरीपिका और हिंदी शब्दसागर, भाग १६, सं० १९८८, प्र० ५०९

पद्मनारायम् झानार्य-भारती के अनन्य साधकः वर्ष ५६, सं॰ २००८, पृ०

परमात्मा शरण—विक्रम संवत् के प्रामाणिक इतिहास का महत्त्वः वर्षे ४६, सं० १९९८, पू० ३६७

डा॰ पीतांबर दत्त बङ्घ्याल—मूपण का असली नामः वर्षे ४४, सं॰ १९९६, पु॰ ४३१ः लक्षोदय या लालचंद, वर्षे ४६, सं॰ १६९≒ पु॰ १८३

बलदेव उपाध्याय, एम॰ ए॰—रंगवहीं की चर्चा, वर्ष ५३, सं॰ २००५, पृ॰ १२९

बद्भदेवप्रसाद मिश्र—संस्कृत में, 'सुदामा चिरत'; वर्ष ५२, सं ०००४, पृ० ४१ (पंडया) बैजनाथ—एनुश्रल बिट्लियामाफी श्राँव इंडियन आर्क्सालाजी १६२६: भाग १२, सं० १६८८, पृ० ३११

गिलगिट में प्राप्त बौद्ध मंथ, भाग १२, सं १६८६, पूर २४=

गिलगिट प्रांत में बौद्ध ध्वंसावशेषों का आविष्कार भाग १२, सं॰ १६८८, पू॰ १६६

चंद्रगुप्त द्वितीय और उसका पूर्वाधिकार, भाग १३ सं० १६८६, पृ० २३७

चार हजार वर्ष का पुराना शिलालेख भाग १३, सं॰ १६८६, पू०

नागर ब्राह्मण श्रीर बंगाल के कायस्थ, भाग १३, १६८६, पृ० २३५ पुरातत्त्वः भाग १३, सं॰ १६८६ पृ॰ ४६६ः भाग १५, सं॰ १९९१, पृ० पृ० १६६, ३४७ः भाग ६७, सं॰ १९९३, पृ० ५६, ४७३

पुराने नगरः भाग १४, सं० १६६०, प्र० ३६० प्राचीन शोधः भाग १३, सं० १६८६, प्र० ५८ प्राप्ति स्वीकारः भाग १३, सं० १६८९, प्र० २८६

भारत पुरातत्त्व विभाग की रिपोर्ट (१६२६-२७); भाग १२, सं॰ १६८८, पृ० ३१३

मारत साम्राज्य का इतिहास; भाग १४, सं ४ १६६०, पृ० ३५३ मोहेंजोददो और इदण्पा; वर्ष ५५, सं ० २००७, पृ २४६ मोहेंजोददो लिपि; भाग १३, सं० १९८९, प्र० २४२ बोन या भोन; भाग १३, सं० १६८६, प्र० २४७

ा शकारि विक्रमादित्यः माग १२, सं॰ १९८८, ए० २००

ं बा॰ मगनानदास - मामिक मावातत्त्वज्ञ और उत्तम कविः वर्ष ५६, सं॰ २००८

सुचिष्टिर निरुक्त के एक अशुद्ध पाठ का संशोधनः वर्ष ५३, सं॰ २००५, पृ॰ ५९

राजेंद्रनारायण शर्मा—स्वाध्याय एवं सहृद्यता की मृ्तिः वर्ष ५६, सं० २००२ पृ० ४०९

राधारमण्-बाद्शं मानवः वर्ष ५६, सं ० २००८, पृ० ४०६ .

रामनारायण मिश्र—स्वाध्यायी, सुवक्ता, सुतेखक, वर्ष ५६, सं० २००८, पृ० ४२६

रामबहोरी शुक्ल स्वर्गीय द्विवेदी जी का लिफाफा; वर्ष ४४, सं० १६६६, ए० ३३५

लल्जी प्रसाद पांडेय—स्वर्गीय द्विवेदी जी के कागद-पत्तरः वर्ष ४६, सं०

स्वासी अभदास जीः वर्ष ४७, सं ० १६९६, ए० ३६४ वासुदेवशरण—श्रष्टाध्यायी में वर्णित प्राचीन मुद्राएँ: वर्ष ४४, सं० १६६६, ए० ३३१

> 'दिसापामोक्ख' धाचार्यः वर्ष ५६, सं ० २००८, पृ० ४०१ वाहीक प्रामों के शुद्ध नामः वर्ष ४५, सं ० १६६७, पृ० २००

विजयानंद त्रिपाठी—दुर्लभ पुरुषरत्न, वर्ष ५६, सं० २००८, पृ० ४०५ विद्वनाथप्रसाद मिश्र—सुरबंश-निर्णयः वर्ष ५३, सं० २००५, ए० ५८

वृ'दावनदास—हिंदू जातिविज्ञान में पशुपिक्षयों एव प्राकृतिक वस्तुओं का महत्त्व, भाग १५, सं० १९६१, पृ० १७५

व्रजस्तदास— ऊमर काव्यः भाग १५, सं० १९९१, १० १७४ शालप्राम श्रीवास्तव—विलगाम के कुछ मुसलमान कविः वर्ष ५२, सं० २००४ ए० ३५

शिवदत्त शर्मा—'श्रमर मार्कंडेय' नाटकः भाग १५, सं ० १६६१, पृ० १७६ शिवप्रसाद सिंह – श्रीरंगजेव का हितोपदेशः भाग १३, सं० १६८६, पृ० ६२ इयामसुंदरदास —गोखामी तुलसीदास, भाग १२, सं० १६८८, पृ० २१५

स्वर्गीय द्विवेदी जी का लिफाफा, वर्ष ४४, सं० १६६६, पृ० ३३७

संपादक—श्राखिल भारतीय हिंदी परिषद्ः वर्ष ५४, सं० २००६, १० २४१ अखिल भारतीय हिंदी साहित्य-सम्मेलन, वर्ष ५४, सं० २००६, १० २४२

> श्रातुकूल प्रगति, वर्ष ५४, सं० २००६, प्र० २४३ ऐतिहासिक सिद्धांतों पर संस्कृत शब्दकोश, वर्ष ५७, सं० २००९ ए० ३०२

कुछ इस्तिबिस्ति हिंदी पुस्तकों के संशोधित विवरस, वर्ष ५६, सं∙ २००८, ए० १७६

जापानी अंतर्राष्ट्रीय निषंघ प्रतियोगिता, वर्ष ४४, सं ० १६९७, पृ० १०० तीन दिवंगत साहित्यकार; वर्ष ४० सं ० २००२, ४० १६= दक्षिया भारत और हिंदी, वर्ष ४५, सं ० २००७, पूर् २४२ दिवंगत क्रोमा जी, वर्ष ४२, सं० २००४, प्र० ४७ दिवंगत शहमरी जी, वर्ष ५१, सं ० २००३, पू० ४९ दिवंगत डा॰ हीरानंद शास्त्री, वर्ष ५१, सं० २००३, प्र० ८६ दिवंगत आबू इसामसुंदर दास, वर्ष ५०, सं० २००२, ५० ६२ दिवंगत सुधाकर जी, वर्ष ४३, सं० २००५, १० ६७ दिवंगला सुमद्राकुमारी चौहान, वर्ष ४२, सं० २००४, पू० १८० देवनागरी लिपि का प्रतिसंस्कार, वर्ष ५३, सं० २००५, ए० ६४ दो दिवंगत साहित्यकार, वर्ष ५१, सं० २००३, ५० १७३ निबेदन, भाग २, सं॰ १९७८, ए० १ पटियाला राज्यसंघ में हिंदी, वर्ष ५६, सं० २००८, प्र० ६६ पत्रिका का भारतेंद्र हांक, वर्ष ४४, सं० २००६, ए० ३३३ पत्रिका वर्ष ५४; वर्ष ५४, सं० २००६, ए० ७७ पर-लेख-हरण, वर्ष ५५, सं० २००७, ए० ३४८ प्रयाग विद्वविद्यालय में हिंदी, वर्ष ४६, सं २ २००८, १० ८५ प्रस्तावना, वर्ष ५६, सं० २००८, प्र० १८३ प्राक्रधन, भाग १. सं े १६७७, पू० १ बापू का निधन,, वर्ष ५२, सं० २००४, प्र० १८० भारत का विदेशों के साथ प्रिष्धि-संबंध, वर्ष ४९, सं० २००१, 20 500

भारतीय भाषाओं के लिये देवनागरी लिपि, वर्ष ५७, सं॰ २००६, पृ०६०

भारतीय संघ की भाषा, वर्ष ५४, सं० २००६, पृ० ७८ मारतेंदु-युगीन बाक्सब का पुनः प्रकारान, वर्ष ५१, सं० २००४, पृ० १७८

भारतेंचु जम्मशती, वर्ष ५५, सं० २००७, पू० २४२ अस संशोधन (साहित्यक चोरी का पहला उदाहरण्); माग १५, सं० १९६१, पू० ४३७

यूरोप में दिंदी माचा, वर्ष ५२, सं० २००४, पूरु १७६ योजना ?, वर्ष ५५, सं० २००७, पूरु २४४ राजमाषा का विरोध: वर्ष ५५, सं० २००७, पूरु ३४६ राजभाषा-परिषद्ः वर्ष ५४, सं॰ २००७, पृ० ३४६ राष्ट्रभाषाः वर्ष ५४, सं॰ २००६, पृ० ३३० राष्ट्रभाषा-प्रमाणीकरण-परिषद्, वर्ष ५४, सं० २००६, पृ० २४३ रेलवे विभाग और हिंदी, वर्ष ५२, सं० २००४, पृ० ४८ विश्वविद्यालयों में अनुसंघान कार्य, वर्ष ५७, सं० २००६, पृ० ३०४ तथा पृ० ३८५

भी हरजी मल डालिमिया पुरस्कार, वर्ष ५०, सं० २००२, पू० १७० संयुक्त प्रांत की राजभाषा हिंदी, वर्ष ५२, सं० २००४, पू० १२७ सभा और हिंदी भाषा, वर्ष ४६, सं० २००१, पू० ३७० स्वर्गीय अकदमीशियन अलेक्षी बरानिकोव; वर्ष ५७, सं० २००९,

प्रवाहे वर

स्वर्गीय कामताप्रसाद गुरु, वर्ष ५२, सं० २००४, ए० १२७ स्वर्गीय जोगलेकर जी, वर्ष ५३, स० २००५, ए० ६७ स्वर्गीय महामना मालवीय जी, वर्ष ५१, सं० २००३, ए० १३५ स्वर्गीय पं० रामलारायण मिश्र, वर्ष ५७, सं० २००६, ए० ३०० हमारा राष्ट्रीय व्यभिलेख-संग्रहालय, वर्ष ५६, सं० २००८, ए० १८० हा हंत !, वर्ष ५५, सं० २००७, ए० ३४४ हिंदी का रूप, वर्ष ५६, सं० २००८, ए० ८१

संपूर्णानंद—पंचांग-शोधः वर्ष ४६, सं० १६६८, पृ० ३६६ साँवतजी नागर—वीर विभूतिः; भाग १३, सं० १६८६, पृ० ४६० सुधींद्र—सफल सामाजिक कविः वर्ष ५६, सं० २००८, पृ० ४२३ सूर्यनारायण व्यास—नवसाहसांक-चरित-परिचयः भाग १५, सं० १६६१, पृ० १७८

हजारीप्रसाद द्विवेदी — पवित्र ज्ञान-साधकः वर्ष ५६, सं० २००८, पृ० ४०२; हेमरतनकृत गोराबादल-पद्मिनी चौपाई का रचना-काल, वर्ष ५७, सं० २००६, पृ० ८८

हरिमोहनलाल श्रीवास्तव — अक्षर श्रनन्य का निर्धारशतकः वर्ष ५२, सं॰ २००४, पृ० ३७

हीरालाल—महाकवि पुष्पदंत कृत नागकुमारचरितः भाग १४, सं० १६६०, पृ॰ ३६५

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

# स्व० पं० रामनारायगा मिश्र

जीवनचरित

तया

संस्मरण-श्रद्धांजलियाँ

# स्वर्गीय श्री रामनारायण मिश्र\*

### संचिप्त जीवनचरित

जन्म और बाल्यावस्था—नागरीप्रचारिणी सभा, काशी के अन्यतम संस्थापक स्व० भी रामनारायण मिश्र का जन्म सारस्वत ब्राह्मण-कुल में सवत् १९३३ (१) में भद्रकाली एकादशी ( ज्येष्ठ कुष्ण ११) के दिन हुआ था। अपने जन्म की तिथि एवं स्थान के विषय में पंडित जी ने स्वयं इस प्रकार लिखा है—''मेरी जन्मपत्री को गई। इतना माल्स है कि मेरा जन्म भद्रकाली एकादशी पर हुआ था, जो ज्येष्ठ में निर्जला एकादशी के पंद्रह दिन पहले पड़ती है, अर्थात् मेरा जन्म-दिन ज्येष्ठ कुष्ण ११ है। मेरे पिता जी ने कींस कालेज में मेरा नाम ४ अगस्त १८८३ में लिखवाया था और वहाँ मेरी उन्न नौ वरस बतलाई थी। इस हिसाब से मेरा जन्म १८७४ में हुआ होगा, अर्थात् १९३२ या १९३३ में। जय गवर्नमेंट सर्विस में आया तब लोगों ने बतलायां कि जिसके जन्म की तारीस और महीना न माल्स हो वह पहली जुलाई लिख सकता है। सन् मैने अंदाज से १८७६ लिख दिया। मेरा जन्म-स्थान दिल्ली है जो उस समय पंजाब प्रांत के अंतर्गत था।"

पंडित जी के पूर्वजों का निवास-स्थान श्रमृतसर था और इनके पिता पंडित चिरंजीय मिश्र वहीं रहते थे। पंडित जी बचपन में वहीं उर्दू पढ़ते थे। इनके मामा डा॰ छन्नूलाल इन्हें इनके बृद्ध माता-पिता के साथ बनारस ले आए। उस समय इनकी श्रवस्था सात-श्राठ वर्ष के लगभग थी। अपने मामा के संबंध में इन्होंने लिखा है—

"मेरे मामा डा॰ छन्न्साल लाहीर मेडिकल कालेज से पढ़कर पेशावर और मियाँवाली में श्रासिस्टंट सर्जन हुए। उत्तर प्रदेश की सरकार की माँग पर वे इस प्रांत में श्रा गए। कुछ दिनों तक मुरादाबाद अस्पताल में रहकर बनारस के श्रासिस्टंट

<sup>\*</sup>मिश्र जी के इस संक्षिप्त जीवनचरित के निमित्त अधिकांश उन्हीं के हाथ की . लिख़्सी सामग्री सुरूभ करने के किये उनके सुपुत्र श्री श्रीशचंद्र शर्मा हमारे धन्यवाद के पात्र हैं |—संपादक

सर्जन हुए और वहीं मेरे माता-पिता को बुलवा लिया। मैं शायद उस समय सात-आठ बरस का था। डाक्टर छन्नुलाल सितंबर १८९३ में अमेरिका में शिकागो नगर में जो सर्वधर्म-सम्मेलन (Parliament of Religions) हुआ था उसमें शरीक हुए थे।" ये वही डाक्टर छन्नुलाल हैं जिनके नाम से नागरीप्रचारिणी सभा विकान की सर्वोत्तम पुस्तक पर पुरस्कार दिया करती है।

( मिश्र जी के स्वाक्षरों में )

मेत जल स्कार मिली है में, उस कर वेत्रव की प्रान्त में जना जिन क मेरे किता मी उम्ता में रहत के रीर अनमा में में बंदी उने पहर में मेरे माम अध्य हते माज लाहेट प्रतिम काम में पठकट व शावर और किया नामी में अधिकेत मंत्रत दूषा उत्तर प्रिश भी मरकर भी नं गर्य पर ने मान्त में जागर पर होंड दिने तक म्याना बाद उद्याना में रहे इता विनास के जिल्ला कर तर हर की ना निरेशन किता की ब्लाम किना में शामक उस क्षम होत जाडकर स की मान : " अभर दिन्ना मित्रिक्ट १ ट टर्ड में के मित्र के शिका में जो मित्र अर्थ Frima (Parliament of Religions) 3 51 47 उसमें शरीय उर में

शिक्ता—काशी आने के बाद यहाँ इनका स्था यी निवास हो गया। पंडित जी की शिक्षा सं॰ १९४० (४ अगस्त १८८३) से काशी के कींस कालिजिएट स्कूल में

प्रारंभ हुई और वहीं से इन्होंने संवत् १९५१ (सन् १८९४) में विकान लेकर दितीय श्रेणी में स्कूल की फाइनल परीक्षा पास की। उसी वर्ष कींस कालेज में भरती हुए और १९५७ में बी० ए० उत्तीर्ण होकर कालेज छोड़ा। इंटरमी किएट में इन्होंने फारसी ली थी और बी० ए० में रसायनशास्त (के मिस्ट्री) और वर्शन।

शिक्षा-निरीक्षक तथा श्रध्यापक—कालेज छोड़ने के बाद उसी वर्ष ये राज-कीय सेवा में नियुक्त हुए और उत्तरप्रदेशीय शिक्षा-विभाग में सब-हिण्टी इन्सपेक्टर के पद पर एक वर्ष जीनपुर रहे। वहाँ से हिण्टी इन्सपेक्टर होकर बस्ती, फिर बना-रस गए और १९६५ तक उसी पद पर रहे। तदनंतर दस मासं तक भारत-सरकार के प्रधान शिक्षा-संचालक (डायरेक्टर जनरल ऑव एजुकेशन) के कार्यासय में शिमसा में कार्य किया। वहाँ से फिर डिप्टी-इन्सपेक्टर के पद पर बरेली और जीनपुर गए। बनारस में छः वर्ष तक डिप्टी इन्सपेक्टर रहे।

सं० १९६७ (४ द्यास्त १९१०) में वे सरकारी आज्ञा से काशी के हरिइचंद्र स्कूल के प्रधानाध्यापक के पद पर भेजे गए। यहाँ से संवत् १९७७ में गवर्नमेंट
स्कूल के प्रधानाध्यापक होकर देवरिया गए और १९७९ में उसी पद पर
मिर्जापुर में स्थानांतरित हुए। यहाँ से सरकार ने महामना प० मदनमोहन मालवीय
के आमह पर इन्हें काशी के सेंद्रल हिंदू स्कूल के प्रधानाध्यापक पद पर भेजा,
जहाँ इन्होंने सं० १९८० (२० जलाई, १९२३) से कार्य आरंभ किया और आठ
वर्षा कार्य करके राजकीय सेवा से निवृत्त हो गए। परंतु प्रधानाध्यापक के पद पर
१९४४ तक कार्य करते रहे। इसके बाद ये वैतनिक सेवा से अवकाश प्रहण कर
अवैतनिक रूप से सार्वजनिक सेवा-कार्यों में अपना प्रायः पूरा समय देने लगे।
सं० १९९५ से १९९९ तक ये काशी के द्यानंद इंटर कालेज के अवैतनिक
पिंसिपल रहे।

सामाजिक, सांस्कृतिक एवं शिक्षा-संबंधी कार्यों की छोर पंडित जी की प्रवृत्ति प्रारंभ ही से थी छोर इनके लिये वैतनिक वा अवैतिनक, जो भी अवसर इन्हें मिले उनका इन्होंने पूरा सदुपयोग किया। इससे राजकीय सेवा के पवों पर भी इनकी बराबर उन्नित हुई छोर सार्वजनिक कार्यक्षेत्रों में भी प्रतिष्ठा मिली। ४०) मासिक पर इनकी प्रारंभिक नियुक्ति हुई थी। देवरिया में प्रांतीय शिक्षा-सेवा (पी॰ ई॰ एस॰) में प्रविष्ट होने पर २००) २०)-५००) वेतन-मान निश्चित हुआ और पेन्शन २२१) मासिक पर हुई।

इनके प्रधानाष्यापकत्व में कार्री के इरिश्चंद्र स्कूल ने प्रशंसनीय उद्यक्ति की। यहाँ से विदार्द के समय उत्तरप्रदेश के गवर्नर की आर से बनारस के कार्य- इनर ने इन्हें इनकी प्रशंनीय सार्वजनिक सेवा के उपलक्ष में एक बड़ी भेंट की भी। संवत् १९६७ से १९७३ तक ये बनारस स्युनिसिपल बोर्ड के सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य थे तथा उसकी शिक्षा-समिति के अध्यक्ष चुने गए थे। सरकार द्वारा ये उत्तरप्रदेशीय उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा-परिषद्, प्रांतीय पाठ्य-पुस्तक-समिति, शिक्षा-नियम संशोधन-समिति, तथा तीन बार उत्तरप्रदेशीय दिंदुस्तानी एकेडेमी के भी सदस्य नियुक्त किए गए थे।

यूरप यात्रा तका पश्चिमाई शिका-सम्मेसन—संवत् १९७६ में, जब ये हिंदू स्कूल में प्रधानाष्यापक थे, इन्होंने छः मास की छुट्टी लेकर यूरप-यात्रा की और वहाँ जेनेवा में ये विदव-शिक्षा-संस्था-संघ में और एलसिनो ( ढेनमार्क ) में 'न्यू-फेलोशिप' सम्मेलन में सिमिलित हुए तथा अन्य देशों में अमण कर इन्होंने स्वीजरलैंड, जर्मनी, आस्ट्रिया, फ्रांस, स्वीडन, डेनमार्क एवं विशेषतः इंगलैंड की शिक्षा-पद्धतियों का अध्ययन किया। वहाँ से स्वदेश आकर दूसरे वर्ष संवत् १९७७ ( दिसंबर १९३० ) में हिंदू स्कूल में ही अखिल-एशिया-शिक्षा-सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें भारत सरकार तथा प्रांतीय सरकारों एवं राज्यों से सहायता और सहयोग प्राप्त हुआ।

स्नी-शिक्षा में रुचि—पंडित जी का ध्यान जितना बालकों की शिक्षा की स्रोर था उतना ही बालिकाओं की भी। जब वे बनारस में डिप्टी इन्सपेक्टर थे तब उनके प्रयत्न से यहाँ स्नी-शिक्षा का काफी प्रचार हुआ था, यद्यपि उस समय लोगों की प्रयुत्ति इसके अत्यंत प्रतिकृत थी। हिंदू स्कूत में प्रधानाध्यापक रहते हुए ये हिंदू कन्या-विद्यालय के पदेन मंत्री भी थे। उस समय विद्यालय की पर्याप्त उन्नति हुई। ऐसा नहीं था कि वे केवल घर के बाहर ही स्त्री-शिक्षा का प्रचार करते रहे हों, अपने परिवार में भी वे इस छोर विशेष प्रयत्नशील रहते थे।

सामाजिक और चार्मिक विचार - पंडित जी के सामाजिक और धार्मिक विचार उदार थे। स्वामी त्यानंद, महादेव गोविंद रानाहे और महामना मालवीय की के विचारों जीर कार्यों का उनके ऊपर बहुत प्रभाव था। रानाहे का तो उन्होंने जीवन-वरित भी खिला है। आर्यसमाज की ओर उनका विशेष मुकाव था जीर कार्यी आर्यसमाज के वे प्रतिष्ठित कार्यकर्ता भी थे। समाज-सुधार के अंबंध में वे आर्यसमाज के ही विचारों को मानते थे—बाल-विवाह, पर्दा-पथा एवं अस्प्रस्ता

सादि के विरोधी ये तथा शुक्ति, विश्ववा-विवाह, सी-त्रिक्षा आदि के समर्थक एवं आर्यमाणा के प्रेसी। परंतु उतमें किसी प्रकार की कहरता न श्री और अन्य मतों, धर्मों पत्रं विचारों के प्रति भी उनका व्यवहार आवरपूर्व होता था ।

हिंदी जोन हिंदी भाषा से पंडित जी को सहज प्रेम था। स्वयं तो इसका व्यवहार करते ही थे, इसके संरक्षण एवं प्रचार के लिये हर प्रकार से निरंतर प्रयह-सील रहते तथा दूसरों को भी इसके किये प्रोत्साहित करते थे। हिंदी में अपनी हिंद के उपयोगी विषयों पर लेख और पुस्तकें भी लिखा करते थे। उसके विस्तिक्ति लेख और पुस्तकें प्रकाशित हुई थीं —



इनमें हिंदुस्तानी शिष्टाचार का सबसे अधिक प्रचार हुआ और सं० २००७ तक उसके तेरह संस्करण हो चुके थे। उर्दू और गुजराती में उसका अनुवाद भी हुआ। अब 'भारतीय शिष्टाचार' के नाम से वह नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित है।

पंडित जी के हिंदी-प्रेम के कारण उन्हें हिंदी-प्रचारिए। संस्थाएँ समय-समय पर सम्मानित किया करती थीं। दक्षिण-भारत हिंदी-प्रचार-सम्मेलन (मद्रास, सं॰ १९९५), अखिल-भारतीय आर्यकुमार-सम्मेलन के राष्ट्रभाषा सम्मेलन (मुरादा-बाद, स० २००१), तथा पंजाब-आर्य-प्रतिनिधि-सभा की स्वर्ण-जयंती के अवसर पर हुए राष्ट्रमाषा-सम्मेलन (लाहोर, सं० २००३) के वे सभापित चुने गए थे। नागरीप्रचारिणी सभा, काशी से तो उनका वनिष्ठ संबंध था ही जिसका उल्लेख आगे किया जायगा, हिंदी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग ने सं० २००५ में उन्हें 'साहित्य-वाचस्पति' की उपाधि प्रदान की थी।

मृत्यु—पंडित जी की मृत्यु सं० २००९ में शिवरात्रि के दिन (११ फरवरी, १९५३) बुधवार की रात्रि में हुई। इस प्रकार उन्होंने सम्मयग ७७ वर्ष की आज़ वाई।

परिचार—पंडित जी अपने पीछे अपने पुत्र तथा पुत्रियों का चालीस प्राधियों का बड़ा परिवार छोड़ गए हैं। उनकी छः पुत्रियों से आठ नाती और ग्यारह नत-नियाँ हैं। उनके एक मात्र सुपुत्र भी श्रीशचंद्र शर्मा बी०ए०, एल०एल० बी० बी० टी० हैं, जिनसे दो पीत्र और दो पीत्रियाँ हैं। पूरा परिवार शिक्षित एवं उन्नतिशील हैं। परिवार में कई स्त्रियाँ एवं पुरुष उच्च-शिक्षा-प्राप्त एवं अच्छे पदों पर नियुक्त हैं। एक दामाद श्री अजभूषण शरण जेतली, एम०ए०, एल० एल० बी० उत्तर-प्रदेश पुतिस के खिप्टी इन्सपेक्टर जनरल हैं। नाती श्री मोतीचंद, एम० ए०, बी०टी० बनारस नगरपालिका के शिक्षा-अधिक्षक हैं तथा नतनी श्रीमती शीला एम०ए, बी०टी० वनारस नगरपालिका के शिक्षा-अधिक्षक हैं तथा नतनी श्रीमती शीला एम०ए, बी०टी० दी० राज्य के शिक्षा-विभाग में बनारस में ही कन्या-विद्यालयों की सहायक निरीक्षिका हैं। पुत्र श्री श्रीशचंद्र शर्मा काशी के द्यानंद इंटर कालेज में अध्यापक हैं। परिवार के सभी व्यक्ति हिंदी-प्रेमी हैं। पंडित जी ने जिस प्रकार सार्वजनिक जीवन में उन्नति की उसी प्रकार उनका पारिवारिक जीवन भी सफल था।

नागीप्रचारिणी सभा—काशी नागरीप्रचारिणी सभा से पंडित जी का संबंध उसके जन्म-काल से उनकी मृत्यु-पर्यंत बराबर बना रहा और वह संबंध अमिट हैं। वे इस सभा के संस्थापकत्रय में से अन्यतम थे। सं॰ १९९४ में, जब उन्होंने हिंदू स्कूल के प्रधानाध्यापकत्व से अवकाश प्रहण किया, वे सभा की ओर विशेष रूप से दत्तवित्त हुए और तब से उसके किसी न किसी पद पर अंत तक बने रहे। सं० १९९४ में जब वे सभा में आए तो उनके समक्ष दो मुख्य समस्याएँ उपस्थित हुई — एक तो भारत कलाभवन, दूसरे सभा की आर्थिक स्थित। सभा के अन्य संस्थापक स्वर्गीय डाक्टर श्यामसुंदरदास लगभग पैंतालीस वर्षों तक सभा की सेवा करने के बाद त्यागपत्र देकर अवकाश ले चुके थे। भारत-कलाभवन और सभा के सामने कुछ ऐसी कठिनाइयाँ उपस्थित हो गई यीं जिनसे सभा ने उसके उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाने का निश्चय कर लिया था। पंडित जी ने बड़े सौहार्दपूर्ण ढंग से उन तात्कालिक कठिनाइयाँ को दूर कर दोनों का संबंध दृढ़ किया, जिससे कार्य मुचार रूप से चलने लगा।

सभा की आर्थिक स्थिति उस समय अच्छी न थी और उसपर लगभग पचीस हजार का ऋण हो गया था। सभा के प्रकाशन-कार्थ का सुक्यांश इंडियन प्रेस 'प्रयाग' के हाथों में था, जिससे अपने प्रकाशनों से सभा को बहुत कम आय होती थी। सभा के स्थायी कोष में कुछ भी धन नहीं था। पंडित जी ने स्थायी कोष में एक लाख उपया जमा करने का संकल्प किया और उसके लिये प्रयत्न करते रहे, जिसके फलस्वरूप उनकी मृत्यु से पहले ही उस कोष में एक लाख उपय से अधिक जमा हो गया था। इस स्थायी कोष तथा सभा की अन्य समस्त स्थायी निधियों को उनकी सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने उत्तर-प्रदेश के दान-निधि-कोषाध्यक (ट्रेजरर, चैरिटेक्त एंडाउमेंट्स) के पास जमा करा दिया था, जहाँ से प्रति वर्ष उनका ज्याज सभा को मिलता है। आर्थिक दृष्टि से सभा के हित में यह एक बहुत बढ़ा कार्य हुआ जिससे सभा की आर्थिक सुरक्षा का आधार दृढ़ हो गया। इसके अनंतर धीरे-धीरे अपना पुस्तक-प्रकाशन का भी संपूर्ण कार्य सभा ने अपने हाथों में ले लिया, जिससे उसकी आय में वृद्धि हुई। कलकत्ता आदि नगरों में सभा का प्रतिनिधि-मंडल ले जाकर भी पंडित जी ने सभा के लिये चंदा एकत्र किया।

पंडित जी दूसरों से तो सभा के लिये चंदा माँगते ही थे, स्वयं भी उन्होंने हिंदी साहित्य की श्रमिवृद्धि में लेखकों को प्रोत्साहन देने के लिये अपने मामा की समृति में पुरस्कार-प्रदानार्थ सभा को रुपए दिए, जिनसे १६००) श्रंकित मूल्य के सरकारी कागज डा० छन्नूलाल पुरस्कार-निधिके लिये तथा १००)श्रंकित मूल्य के प्रीठज पदक के लिये खरीदे गए। इस पदक के साथ डा० छन्नूलाल पुरस्कार हर चौथे वर्ष सभा हिंदी में विज्ञान की सर्वोत्तम प्रकाशित पुस्तक पर दिया करती है। सभा के आर्यभाषा पुस्तकालय के लिये पंडित जी ने अपने निजी संग्रह की लगभग १२०० पुस्तकें प्रदान कीं, जो उनके चिरंजीव के नाम पर श्रीशचंद्र-संग्रह में आर्यभाषा पुरस्तकालय में सुरक्षित हैं।

पंडित जी के उद्योग से स्वामी सत्यदेव परिव्राजक ने अपना ज्वालापुर का सत्यज्ञान-निकेतन सभा को अपिंत कर दिया। उत्तर एवं पश्चिम भारत में हिंदी-प्रचार के लिये यह एक सुंदर एवं उपयुक्त केंद्रस्थान है। इसकी संपूर्ण व्यवस्था का उत्तरदायित्व पंडित जी को ही सौंप दिया गया था, और वे अंत तक उसे निमाते रहे।

मृत्यु के कुछ मास पूर्व से ही पंडित जी सभा की हीरक-जयंती मनाने के लिये

विशेष उत्साहित रहते थे, किंतु महाकास ने उनके जीवन में उनकी वह इच्छा पूरी न होने दी।

पंडित जी का जीवन सदा कार्यध्यस्त रहा। उनमें कार्य करने की अद्भुत राक्ति थी और युद्धावस्था में भी जीवन के अंतिम दिनों तक उनमें नवयुवकों का सा उत्साह बना रहा। उनका जीवन बहुत नियमित, नवयुवकों के लिये अनुकरणीय था। शिष्टाचार एवं समय-पालन का वे बहुत व्यान रखते थे और दूसरों को भी इसका उपदेश देते थे। नागरीत्रचारिणी सभा के अतिरिक्त इस प्रदेश, विशेषतः इस काशी नगर की कितनी ही शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं को उनकी प्रेरणा तथा सहयोग प्राप्त था। वे बढ़े तपे प्राण्वान सार्वजनिक कार्यकर्ता थे।

## संस्मरण-श्रद्धांजलियाँ

### बाल्य बंधु रामनारायम निम जी

शांतिनिकेतनः २३ नवम्बर ५३

त्रियवरेषु,

यह अन्तकर हार्दिक आनंद हुआ कि आगामी वसंत-पंचमी की काशी नागरीश्रवारिखी सभा अपनी हीरक-जयंती मनाने जा रही है। यह उचित ही है कि इस शुभ अवसर पर नागरीप्रचारिखी पत्रिका अवना विशेषांक प्रकाशित करे एवं यह अंक सभा के चिरस्मरणीय संस्थापक स्वर्गीय पंडित रामनारायण मिश्र की स्पृति में समर्पित हो। मैं इस आयोजन का हदय से अभिनंदन करता हूँ।

स्व० शमनारायण मिश्र जी मेरे बाल्य-बंधु थे। वर्तमान शताब्दी के प्रारंभ में हम दोनों ने कुछ वर्ष साथ-साथ अध्ययन में विताए थे। आज सुदीर्घ काल के बाद मिश्र जी की समय मूर्ति ही मेरे चित्त में सुत्पष्ट हो रही है। पृथ्वी कहीं ऊँची-नीची है तो कहीं ऊबड़-खावड़, किंतु पृथ्वी को बदि किसी सुदूर नक्षत्र-लोक से देखा जाय तो उसकी एक समय बर्तुलाकार भूति ही सामने आती है। मनुष्य के जीवन में काल एक ऐसा ही ब्यवधान उत्पन्न करता है जिसके सहारे हम अपने प्रिय-जनों की ऐसी ही सुसंपूर्ण मूर्ति के दर्शन करते हैं।

स्व० मिश्र जी की सादगी, ईमानदारी और साहित्य के प्रति उनकी अक्लांत निष्ठा प्रसिद्ध ही थी। जीवन भर वे अपनी पूरी लगन के साथ उस नागरीप्रचारिएी। सभा की सेवा करते रहे जिसके संस्थापकों में से वे स्वयं एक थे। यह उन जैसे तपस्त्रियों की साधना का ही फल है जो आज नागरीप्रचारिएी सभा अपने विकास को प्राप्त करके हीरक-अयंती मनाने जा रही है। स्व० मिश्र जी की स्पृति को अद्या निवेदन करके सभा अपने-आपको ही गौरवान्वित कर रही है।

आपका,

चितिमीदन सेन

**डा॰ इजारीप्रसाद द्विवेदी**, काशी ।

### मानव-धर्म के पुजारी

कीन कीन गुन कहीं राम के कहाँ सहसमुख पाऊँ

मुसे तो स्वर्गीय रामनारायण मिश्र जी मानवता के श्रवतार, मानव-धर्म के पालक श्रीर रक्षक के ही रूप में दीख पड़ते थे। मैं उनको शुद्ध सनातन धर्म का एक उपासक श्रीर विदव-बंधुत्व का पुजारी मानता था। मनु मगवान के बतलाए हुए धर्म-मार्ग के वे एक पथिक थे।

जैन-धर्मावलंबी सज्जन उनके सहयोगी और साथी थे। बौद्ध-धर्मावलंबी उनके मित्र थे। ईसाई धौर इसलाम धर्म के उपासक उनसे सहर्घ सहायता पाने की इच्छा और साशा रखते थे। आर्यसमाज के सिद्धांतों को वे परमोपयोगी मानते थे और विश्व के किसी मंप्रद्राय वालों से वे द्वेष नहीं रखते थे।

वर्णाश्रम-धर्म के वे प्रशंसक और आधुनिक 'हरिजन' कहलानेवाले वर्ग के एक सच्चे सहायक और हितेषी थे।

वे एक सच्चे देशहितैथी, विद्यानुरागी, संस्कृत श्रीर हिंदी भाषा के प्रचारक, भारतीय सभ्यता श्रीर संस्कृति के श्रनुयायी, सज्जन सदाचारी पुरुष थे। उनके ऐसे महानुभाव का गुण्-गान करना, सूरज को दीपक दिखाना ही कहा जायगा। पर वे मेरे एक बाल-सखा, मेरे मित्र, मेरे स्वामी, मेरे गुरु, मेरे परम हितैथी, सहा-यक, श्रोटे भाई श्रीर सेवक थे। श्रतएव मुभे यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं कि स्व० पं० शमनारायण सिश्र अपने समय के हद्-प्रतिक भीष्म, न्याय-पथ से कभी विचलित न होनेवाले धर्मराज, शरणागत-वत्सल शिवि, श्रीर श्राक्रमण्कारी का सहर्ष श्रीर सगर्व सामना करनेवाले धनंजय थे।

वे काशी के एक श्रमूल्य रत्न श्रीर नागरीप्रचारिणी सभा, काशी के प्राण् थे। स्वर्गीय डाक्टर श्यामसुंदरदास के साथ तथा उनके पीछे सभा की सेवा करनेवालों में वे सबसे आगे ही आगे रहते थे। वे 'एकला चलो रे' गीत के गानेवाले और अपने कर्तव्य का पालन करने ही को धर्म माननेवाले एक परोपकारी प्राण्णी थे। ऐसे महानुभाव का गुण-कीर्तन करना उनके गुणों को प्रहण कर चलने का प्रयत्न करना ही माना जायगा। परमात्मा उनके अनुयायियों और सच्चे मित्रों को बल और बुद्धि दें, जिससे वे उनके दिखलाए हुए मार्ग पर चलकर देश-सेवा में संलग्न रहें, यही मेरी प्रार्थना है।

### स्व० भाई रामनारायस मिश्र

स्व० भाई रामनारायण भिन्न का मेरा साथ कीस कॉलेज में हुआ, और हम दोनों ने सन् १९०० में वहाँ से बी॰ ए॰ की परीक्षा पास की। उन्हीं के कथना- नुसार उनका जन्म संवत् १६३२ के ज्येष्ठ माम में दिल्ली में हुआ था। इस तरह वे सुझसे दो वर्ष बड़े थे। उनके मामा, डाक्टर छुन्नुलाल, काशी के प्रसिद्ध चिकि- त्सकों में थे। उन्हीं के साथ आकर वे लड़कपन से ही यहाँ रहने लगे थे। उनके कोई पुत्र न था, और वे "राम" को पुत्रवत् मानते थे। वे आर्यसमाजी थे।

उन्नीसवीं राती के श्रंतिम वर्षों में स्वामी द्यानंद सरखती के विचारों ने काशी में भी हलचल मचा दी थी। अपने समय के वे श्रहितीय विद्वान् श्रौर निर्मीक धर्म-श्रौर-समाज-सुधारक थे। स्व० श्री गौरीशंकर प्रसाद भी हम लोगों के सहपाठी थे। हम तीनों पर श्रार्थसमाज के विचारों का प्रभाव पड़ा। उसने लाखों हिंदुशों को प्रेरणा और स्फूर्ति प्रदान की। मैं समाज-विशेष का सदस्य नहीं हुआ, किंदु मेरे दोनों साथी कुछ साल बाद उसमें सन्मिलित हुए। मिश्र जी अपनी व्यवहार-कुशलता से काशी आर्यसमाज के एक दृद स्तंभ बने रहे। विद्यार्थी-जीवन से ही वे सार्वजनिक कामों में भाग लेने लगे थे। नागरीप्रचारिणी सभा उनके कामों में मुक्य थी।

धन्य है वह ज्यक्ति जिसको जीवन-यापन के लिये अपने स्वभावानुकूल काम करने को मिल जाय। मिश्र जी की रुचि पढ़ने-पढ़ाने में थी। शिक्षा-विभाग में सब- िहर्टी-इंस्पेक्टरी छोर फिर हिस्टी-इंस्पेक्टरी मिली। इस वर्ष तक उन पहों पर काम करने के पश्चात् सत्ताईस वर्ष तक उन्होंने हेडमास्टरी की। उसमें से इस वर्ष हरि खंद्र स्कूल के और चौदह वर्ष केंद्रीय हिंदू स्कूल के प्रधानाध्यापक रहे। चौबीस वर्ष उनके जीवन के स्वर्ण-युग थे। उस युग में उन्होंने दोनों स्कूलों और नागरीप्रचारिणी सभा में अत्यंत प्रशंसनीय कार्य किए। दरिद्र विद्यार्थियों के लिये सहायता का प्रबंध कर देना, सभा की आर्थिक सहायता के लिये धन जुटा देना और हिंदी-प्रचार के लिये प्रयत्न करते रहना, उनका आजन्म काम रहा। राजनीतिक क्षेत्र के बाहर, स्थानीय सभा-संस्थाएँ ऐसी बहुत कम होंगी जिनमें आपका सहयोग न रहा हो।

कांग्रेस आंदोलन के साथ उनकी विशेष सहानु भूति न थी। एक तो वे अंभेजी सरकार की नौकरी में थे, दूसरे १९२४ में जब महात्मा गांधी ने "यंग इंडिया" में कुछ आर्थसमाजियों के विरुद्ध लिखा था वब से वे माई—समी नहीं, अधिकांश — उनके प्रति अद्धा कम करने लगे थे। उनका कहना था कि "इनका दिष्ठशेष संकुषित होता है और इनमें झमड़ने की खादत होने से ये प्रायः आवस में भी अनाइते रहते हैं। जो उदब आर्थसमाज का देखने में आता है वह तो उसके संस्थापक के उब चरित्र के कारण है, जिन्होंने हिंदू-धर्म का बढ़ा उपकार किया।"

मिश्र जी आदर्श शिक्षक थे और अनन्य हिंदी-प्रेमी। उनकी कियाशीलता, नीतिकुशलता, अदम्य उत्साह, संघटन-शक्ति और सादे जीवन से हमलोग बहुत-कुछ सीख सकते हैं। वे काशी की एक विभूति थे।

हिंदी राष्ट्रभाषा घोषित हो चुकी हैं। वह तो लोकसभा की एक देन थी। उसको श्रिधकाधिक उन्नत बनाने के लिये अब हमारा क्या भाषी कार्यक्रम होना चाहिए—यह विचारणीय हैं, विशेष कर इस समय जब सभा की हीरक-जयंती मनाने हम जा रहे हैं। ऐसे कार्य से दिवंगत आत्मा को संतोष और नवजात राष्ट्र को सहायता प्राप्त हो सकेगी।

- गुरुसेयक उपाध्याय

### मेरी कम्पना के श्री रामनारायक मिश्र जी

सन् १९४२ ई० में स्वनामधन्य महात्मा गांची ने 'भारत छोड़ो' का युद्ध आरंग किया था। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी जेल में थी। भारत के तत्कालीन अन्य नेता भी जहाँ-तहाँ से पकड़ लिए जाते थे और जेल की ही बारों के अदर बंद थे। सभी सैनिक स्थल या प्रदेश अंग्रेजी सेना से भर गए थे। मार्चट आजू भी अंग्रेज सैनिकों से भर गया था। इमलोग वहाँ जंगलों में गुफाओं में रहनेवालो सुरक्षित बहीं थे। उसी वर्ष में आबू की चंपा गुफा से आहमदाबाद रहने की आ मना था।

मुक्त बन्य जीवन जीनेवाले को नागरिक जीवन अनुकृत उस संजय नहीं पढ़ा या । मेरे साथ मेरा पुस्तकालय था । मैं चाहता था कि इसे किसी योग्य और उपयुक्त संस्था को सींप दूँ। काशी नागरीप्रचारिणी सभा का मुझे स्मरण हुआ। आशा से जीवन प्रफुहित हो उठा। मैंने सभा को पत्र किखा। उसी समय से मैं पंढित श्री रामनारायण जी के संपर्क में आया। यदि मैं भूलता नहीं हूँ तो श्री पंढित जी ने ही मुझे लिखा था कि सभा के पास आलमारियाँ नहीं है, अतः यदि तुम कहो तो कींस कालेज के सरस्वती पुस्तकालय या सरस्वती मवन में तुम्हारे सब मंथ रखवा देने का प्रबंध कहाँ। मैंने उत्तर में लिखा था कि वह कालेज सरकारी है और मैं सत्यायही हूँ, अतः उस संस्था को मैं अपनी कोई भी वस्तु नहीं हेना चाहता। यह प्रकरण यहाँ ही पूरा हुआ।

१३ अप्रेल १९४५ में हरद्वार का अर्थकुंभ था। उस समय वहाँ हिंदी-प्रचार-सप्ताह मनाने की योजना सभा की ओर से हुई। साइक्षोस्टाइल से छपी हुई विक्रिप्त सर्वत्र भेजी गई थी, मेरे पास भी आई। उसके परिसर में श्री पंडित जी ने अपने शुभ करकमलों से जिखा—

श्रीमान् स्वामी जी, इस ग्रुम अवसर पर आप कृपाकर पधारें और इस आयोजन को सफल बनाने के लिये धन दें और दिलावें । ५००) देकर आप समा के विशिष्ट समासद् बनकर समा के गौरव को बढाइए।

कृपाभिलाषी

रामनारायण मिश्र

श्री पंडित जी को पता नहीं था कि मैं निर्धन संन्यासी हूँ अतः उन्होंने रूपए की माँग की और मैं कुछ भी उनकी सेवा में नहीं भेज सका। इस बात का जितना दुःख मुक्ते उस समय हुआ था उससे कई गुना दुःख आज हो रहा है जब वे इस जगत् में उस शरीर से नहीं हैं। वह पत्र ता० २०-१२-४४ का लिखा हुआ था।

श्री पंडित जी का यह संबंध बना ही रहा। सन् ५२ में मैं दूसरी बार ईस्ट श्रिफका जा रहा था। इसकी सूचना मैंने श्री पंडित जी को दी थी। इसपर उन्होंने मफे लिखा था—

नागरीप्रचारिणी सभा काजी १६-१-५२

१२०९।५९

श्रीमान् स्वामी जी, सप्रेम नमस्कार ।

आपका २६ देने का कृपापत्र मिला। धन्यवाद। बड़ हर्ष की बात है कि आप विदेश जा रहे हैं। कृपाकर हर एक स्थान पर जहाँ आप जाएँ वहाँ के भारतीय निवासियों द्वारा अथवा दूतावास द्वारा पता लगाएँ कि वहाँ हिंदी का कितना प्रचार है। भारतीय दूतावासों को प्रेरित करें कि वे हिंदी में पत्रव्यवहार करने की चेष्टा करें। जहाँ हिंदी-प्रचारिणी सभाएँ हों उनका नाम और पता भी किखने की कृपा करें। इस संबंध में आपके जितने पत्र मेरे पास आएँगे मैं सुरक्षित रखूँगा और सभा की हीरक-बमंती पर जो संक्त् २०१० में होगी। उसका उपयोग करूँगा।

> कुपापात्र रामनारायण मिश्र

इनके अतिरिक्त कुछ और भी पत्र श्री पंडित जी के मेरे पास हैं, परंतु वे इस समय नहीं मिल रहे हैं। उपर्युक्त पत्रों से ही मैं, श्री पंडित जी क्या थे इसे समम सकता हूँ। महापुरुष का लक्ष्मण यह है कि किसी प्रारब्ध कार्य का अंत तक उसी उत्साह और उसी उमंग से रक्षण और संवर्धन करे। श्री पंडित जी काशी नागरी-प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में से थे। हम देख रहे हैं कि उनके समस्त जीवन से यह संस्था कभी अलग नहीं हुई। उसका ध्येय पंडित जी के समक्ष सर्वदा उपस्थित रहता था। विदेशों में भी हिंदी का पुष्कत प्रचार हो, यह पंडित जी को सदा इष्ट रहा। अपनी देशभाषा किस प्रकार गौरवान्वित बने और रहे, इसका ध्यान उन्होंने सदा ही रखा।

पुरुष जिस मिट्टी में से पैदा हुआ है और जिस जलवायु से पला है उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाने में वह कभी शिक्षिल नहीं रहेगा। विदेशों में रहनेवाले भारतीय अवश्य ही धनार्जन के चक्र में पड़कर भारतीय सभ्यता को भूल जाते हैं। उन्हें यह स्मरण नहीं रहता कि हमें एक भी कार्य ऐसा नहीं करना चाहिए अथवा हमारा एक भी व्यवहार ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे हमारी माट्सूमि को कलंक लगे। इसे स्मरण कराना ही किसी भी देशमक्त और ज्ञानी का कार्य होना चाहिए। मैंने श्री पंडित जी की इस सदिच्छा का यथाशक्ति पूर्ण क्रम से निर्माह किया है। भारतीय संस्कृति, जिसमें वैदिक संस्कृति ओतप्रोत है, विदेश में मेरे प्रवचन का मुख्य अंग थी।

पंडित जो के देश-प्रेम, हिंदी-प्रेम, गुण-निरीश्वस, विद्वदंतुराग, स्वकर्म-निष्ठा, स्थैर्य आदि महनीय गुणों ने उन्हें अवश्य ही एक महान् पुरुष बनाया। नागरी-प्रचारिसी समा, काशी उनके महोब मनोभाव की माँकी सदा ही कराती सहेगी। उनके परोक्ष और अपरोक्ष मित्र और प्रश्नंतक सदा उन्हें जीवित रहोंगे। उनका

ध्यदम्य उत्साह उनके परवर्ती कार्यकर्ताध्यें में उत्साह का प्रवाह अनवरत प्रवाहित रक्षेगा, यह भ्रुव है।

पंडित जी के दर्शन की इच्छा मेरी अपूर्ण ही रही। इसका मुझे दुःख है। परंतु बादि मैं कभी काशी नागरीप्रचारिणी सभा को पाँच सौ रुपए दे-दिला सका तो मुक्ते अवस्य एक संतोष होगा, जिसका मुझे गौरव होगा।

—स्वामी भगवदावार्य

### श्रद्धेय बाबू जी

में तीन भाइयों की संतान में एकमात्र पुत्र था। धनिक परिवार में और इक्लौता पुत्र होते हुए भी, मेरे भविष्य की मलाई के लिये मुक्ते मेरे पिता ( स्वर्गीय श्री राय कृष्ण जी ) ने अपने परम मित्र तथा सहपाठी पं॰ रामनारायण मित्र के समीप शिक्षा प्रहण करने के लिये भेजा। मैं सन् १९१५ से १९१८ तक गुरुदेव के घर में रहा । उन्होंने मुझे किताबी कीड़ा न बनाकर, दैनिक जीवन में जो भी कार्य मनुष्य के लिये उपयोगी हैं उन कार्यों का अनुभव विचार-शक्ति द्वारा करवाया। मुझे उन कार्यों में शारीरिक तथा मानसिक कष्ट का अनुभव होता था। कारण, मैं उनका अभ्यस्त न था। इसकी चर्चा मैंने अपनी माता जी तथा दादी जी से की। पिता जी से कहने का साहस न होता था। परंतु पिता जी ने सुनकर भी अनस्रनी कर दी। उनके कानों पर जुँ तक न रेंगी। मैं उसी प्रकार वहाँ रहकर पढ़ता रहा। गाडी-घोडा-नौकर-मास्टर, सब होते हुए भी श्रद्धेय पंडित जी अपने बाग से, जो मामुरगंज में था, मुक्ते पैदल चलाकर ले जाते थे। साथ-साथ गाड़ी भी रहती थी। मेरा मन करता था कि गाड़ी में बैठ जाऊँ। पहले दिन पंडित जी ने थोड़ी दूर चल कर गासी में बैठा दिया। १५ दिन में कालभैरव से मामूरगंज तक में बिलकुस पैरल जाने लगा। प्रातःकाल मुभे बहुत जल्दी ही चार बजे उठा दिया जाता था और शौचाहि के पश्चात् दौड़ाया जाता था। फिर स्वयं क्रएँ से पानी खींचना सिख-लाया जाता था। वस्त्रादि भी समय-समय पर साफ कराने का अभ्यास कराया जाता था। पंडित जी ने बहुत सी गोप्य बातें भी मुक्ते बतलाईं। वही बातें मेरे ज्ञान-भंडार की निधि हैं। सुकपर उनकी शिक्षा का इतना क्रथिक प्रमाब पड़ा कि मैं अपने दैनिक जीवन में बाल्यावस्था ही की तरह अब तक प्रातःकास उठता हूँ श्रीर बाग में टहलता हूँ।

बाबू जी का यह जन्मसिद्ध नियम था कि जो व्यक्ति उनके पास आए, उसकी इच्छा पूर्ण करते थे। सबको पठन-पाठन में सहायता और दीन-दुः खियों को दान देते थे। आजकल के वातावरण के फलस्वरूप उनके कार्य में बाधा पड़ने लगी थी। लोगों ने उन गरीबों की सहायता नहीं की, जिनकी पंडित जी ने सिफारिश की थी। इससे उन्हें काफी ठेस लगी थी।

प्रातःकाल का टहलना उनका नियमित तथा दैनिक कार्य था। हमलोग उन्हें शतायु सममते थे। पर काल की गित कौन जाने ? उनके शरीर की गठन से हमलोग कभी अनुमान भी नहीं करते थे कि वे हमें इतने शीघ छोड़कर चले जायँगे। महाशिवरात्रि को प्रातःकाल जब मैं ज्वर से पीड़ित शञ्या पर पड़ा था, फोन द्वारा ज्ञात हुआ कि पूज्य पंडित जी की हदय-गित रुक जाने से आकस्मिक मृत्यु हो गई। उनके अंतिम दर्शनों की इच्छा हुई, पर पूज्य ताई जी ने ज्वर की निर्वलता के कारण जाने की आज्ञा न दी। अतः घर पर ही वस्न आदि बदलकर विधिवत् शुद्ध हो उन्हें अद्धांजिल दी। घर के सब लोग बहुत दुःखी थे। पंडित जी की इच्छा थी कि अंत में संन्यास लें। पर इसका मौका ही उन्हें नहीं मिला।

पंडित जी से, विद्यार्थियों का तो कहना ही क्या, अन्य आर्तजन भी विमुख नहीं लौटते थे। जब मैं उनकी 'छत्रछाया' में रहता था तब प्रायः देखता था कि उनके एक प्रिय शिष्य इंद्रदेव शर्मा थे, जो उन दिनों हेड इर्क थे—उन्हीं के पास पंडित जी का न्यक्तिगत हिसाब भी रहा करता था। पिडित जी का नियम था कि अपना बेतन स्वयं नहीं लेते थे। समय-समय पर पंडित जी के लिखे अनुसार वही दे दिया करते थे। एक दिन इंद्रदेव जी ने आकर निवेदन किया कि ५०) आपने दो महीने पूर्व किसी विद्यार्थी को दिलवाया था और कहा था कि वह विद्यार्थी घर जाकर लौटा देगा। उस विद्यार्थी को घर से आए भी कितने दिन हो गए, क्या उससे पूछा जाय १ पंडित जी ने हँसकर कहा—"तुम नहीं जानते, वह विद्यार्थी गरीब हैं। शाम को चना खाकर रहता था। उसने ५०) एम० ए० की फीस के लिये लिए थे। वह स्वयं देगा और न भी दे, तो कोई हानि नहीं। इंद्रदेव चुपचाप चले गए। कभी-कभी एक मौलवी साहब आकर कुछ रुपए ले जाया करते थे। अद्वेय पंडित जी ने पूछने पर कहा— ''देखो, मौलवी साहिब बहुत 'आलिम फाजिल' हैं। अब बूढ़े हो गए। उन्हें कौन देखेगा ?'' एक लड़का जो पंडित जी का भोजन बनाता था, इस समय बहुत उच्च देखेगा ?'' एक लड़का जो पंडित जी का भोजन बनाता था, इस समय बहुत उच्च के स्वांत प्राप्त होता शान वहाता वा समय वहुत उच्च का स्वांत प्राप्त होता था, इस समय बहुत उच्च की स्वांत वा सा समय बहुत उच्च स्वांत वा समय वहुत उच्च स्वांत समय वहुत उच्च समय वहुत समय वा समय वहुत उच्च समय समय वहुत उच्च समय समय वहुत समय वा समय समय वहुत समय समय वहुत समय व्यंत समय समय वहुत समय समय समय वहुत सम्बंत समय समय वहुत समय समय समय समय समय समय सम्बंत समय समय समय वहुत सम्बंत समय समय समय सम्बंत सम्बंत समय समय समय सम्बंत समय समय सम्बंत समय समय सम्बंत समय समय समय समय समय सम्बंत समय समय समय समय सम्बंत समय समय समय सम्बंत समय समय समय समय समय समय समय समय समय सम्बंत समय समय समय समय सम्बंत समय समय समय समय समय समय सम्बंत समय

पद पर है। जो नाई का लड़का उनकी हजामत बनाता था, वह भी पूर्व रिक्कित होकर कौर ऊँचे पद पर नियुक्त होकर उनके गुणगान कर रहा है।

अब जर्मीदारी टूट गई। नौकर कम हो गए। फिर भी अद्धेय पंकित औं की रिक्षा से यह मुझे तिनक भी नहीं अखरता। में उसी समय से आत्मिकिंग हो गया हूँ, इससे किसी के जाने से मुझे कष्ट नहीं होता। एक बार घर के लौकरों के हड़ताल कर दी थी। उस दिन सर तेजबहादुर सपू जो पिता जी के मित्र में, आक हुए थे। मैंने तथा मेरे चाचा राय गोविंदचंद्र जी ने, जिन्होंने मेरे साथ ही अद्धेय मिश्र जी के यहाँ शिक्षा पाई थी, प्रातःकाल कुएँ से पानी खींचा, कमरे साफ किया तथा स्नान के लिये पानी भरा। जब पिता जी उठे तब सब काम तैयार पाया। उस समय स्वर्गीय पंडित जी की याद आई। पिता जी ने इन्हें बुलाया तथा समू जी के सामने इन्हें धन्यवाद दिया। इससे मेरा उत्साह दूना बढ़ गया। इस प्रकार पंडित जी का हम लोगों पर इतना उपकार है। और ऐसा ही उपकार उन्होंने और भी बहुत से लोगों के साथ किया।

-(राय) थीइधा

#### पंडित रामनारायण मिश्र की हिंदी-सेवा

भारत की सर्वश्रेष्ठ हिंदी संस्था नागरीप्रचारिणी सभा, काशी की संस्थापना आज से ६० वर्ष पूर्व बाबू क्यामसुंदरदास, पं॰ रामनारायण मिश्र और ठाकुर शिवकुमार सिंह ने की थी। पंडित जी सभा के सर्वप्रथम उपमंत्री थे और सं॰ १९५३ और ५४ में भी उसी पद पर रहे। उसके बाद समय-समय पर वे सभा के प्रधान मंत्री, उपसभापित सथा सभापित भी रहे। पंडित जी प्रायः नित्य सभा में जाते थे; कोई काम न रहता तो भी एक बार टहलने ही चले जाते थे। सभा के प्रति उनके हृदय में अगाध प्रेम भरा हुआ था। भारत के कोने-कोने में उन्होंने सभा का गुणगान किया और उसके महत्त्व को बढ़ाया।

पंडित जी पंजाय के थे झौर जानते थे कि वहाँ हिंदी का प्रचार बहुत कम है, वहाँ उर्दू का बोलबाला है। उन्होंने पंजाब, कश्मीर तथा पश्चिमी उत्तर-प्रदेश में कई बार यात्रा करके हिंदी-प्रचार की धूम मचा दी। सन् १९४३ में उन्होंने स्वामी सत्यदेव की सहायता झौर सहयोग से ज्वालापुर में सत्यक्कान-निकेतन में पश्चिम-भारत हिंदी-प्रचार-केंद्र स्थापित किया। वहाँ २ अक्टूबर १९५२ को उन्होंने स्वर्गीय श्रीमती रामहतारी दुने की सहामान को एक नहुत कहा हिंदी का पुस्तकात्वय स्थापित किया। दिल्ली, पंजान कोर का स्प्रदेश के पश्चिमी ज़िलों में हिंदी-प्रकार के दिने क्रिक जी सहत पितित रहते और सक्षक क्याय किया करते के।

क्रमध्य चार वर्ष पूर्व मिश्र जी हिंदी-साहित्य-सम्मेखन के सभापति के साथ विश्व सारत गए थे। वहाँ क्षतेक क्षमधें में जाकर क्षमोंने हिंदी के संबंध में व्या-क्यात विंद और हिंदी के प्रति दक्षिय-निवासियों की मिथ्या संका को दूर किया।

न्यरत में ही नहीं, विदेशों में भी हिंदी-प्रचार का सिम को करावर उद्योग किया करते थे। प्रचारकों को प्रोत्साहन देखे कौर सहाबता दिशाते थे और पत्र-ज्यवहार द्वारा भी बाहर के भारतीयों का संवर्क प्राप्त कर वहाँ हिंदी-चंटवाएँ स्वापित कराते थे।

इत्यु के दिन तक पंक्षित जी के इदय में हिंदी के प्रचार तथा नागरीप्रचा-रिक्षी सभा की उन्नदि के लिये नवयुक्कों का सा प्रेम और उत्साह बना रहा। हिंदी-प्रचार के उस कार्य को निरंतर आगे बढ़ाते रहकर ही हम आज उन्हें सच्ची श्रद्धांजिस व्यपित कर सकते हैं।

-देवीनारायग् ( देडवोकेट )

हीरक-अयंती पर ध्रम्य प्रकाशन

१—नागरीप्रचारिकी हीरक-जयंती प्रंथ।

२-प्राचीन इस्तलिखित हिंदी पुस्तकों का त्रैवार्षिक खोज-विवरण ।

> खोज-विवरण त्रमदेशीय शासन की

) की महायता, वोर सेवा मन्दिर

वार्षिक खोज-विवरगों में छपना आरंभ हो

से मन् १६१६ से ४६

र्ग त्रैवार्षिक

-- ३१ का विवरसाधिक । शीघ ही तैयार हो